# सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि

लेखक डॉ॰ पं॰ पन्नालालजो साहित्याचार्य

वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट प्रकाशन

```
ग्रन्थसाला-सम्पादक व नियामक
बाँ॰ दरबारी लाल कोठिया, न्यापाचार्य
सेवा-निवृत्त रीडर, प्राच्यविद्या-धर्मविज्ञान संकाय
कामी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-५
सम्यक्षारित्र-चिन्तामणि
लेखक
डॉ॰ पं॰ पन्मालाल साहित्याचार्य
द्स्ट-संस्थापक
आचार्य जुगलिकशोर मुख्तार 'युगबीर'
प्रकाशक
मंत्रो, बीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट
प्राप्ति स्थान
व्यवस्थापक,
वीर सेवा मन्दिर दुस्ट
बी॰ ३२/१३ बी, नरिया
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी-५ ( उ० प्र० )
प्रथम संस्करण १ १ १०० प्रति
9245
मूल्य . पैतीस रुपये
मुद्रक:
सन्तोष कुमार उपाध्याय
नया संसार प्रेस
```

भवेनी, बाराणसी-१

### प्रकाशकीय

सन् १६८३-८४ में वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्टसे हमने आठ ग्रन्थोंका प्रकाशन किया था, जो सभी महत्त्वपूर्ण रहे। इनमें समाधिमरणो-रसाहदोपकका द्वितीय संस्करण था। शेष सातों ग्रन्थ इतःपूर्व अप्रका-शित रचनाएँ थो। इस दृष्टिसे यह वर्ष ट्रस्टके इतिहासमें अभूतपूर्व और सुखद रहा। संयोगसे साढ़े पाँच हजार इपयोंका आधिक सहयोग भी प्राप्त हुआ।

१६८५-६६ मे हम कोई ग्रन्थ पाठकोंको नही दे पाये, इसके मुख्य कारण थे—बनारस छोडकर श्रोमहावोरजो जाना और वहाँ के जैन-विद्या-संस्थानमे चल रहे पुराण कोषके कार्यमें मानद सहयोग करना तथा १८ दिसम्बर १६८५ को मेरी सहधामणो श्रोमती चमेलोबाई कोठियाका टीकमगढ (म॰ प्र॰) मे म्वासका उपचार कराते हुए देहावसान हो जाना। फिर भी हमने १९८६-८७ मे करणानुयोग प्रवेशिका, चरणानुयोग प्रवेशिका और द्रव्यानुयोग प्रवेशिका इन तोन ग्रन्थोका पुनर्मुद्रण कराया, जिनकी पाठको द्वारा अधिक माँग हो रही थी।

डॉ॰ भागचन्द्रजी 'भास्कर' के सम्पादकत्वमें 'चंदप्यहचरिउ' का जयपुरसे मुद्रण करानेमे अवश्य दो-ढाई वर्षका समय लगा और उसे पाठकोके समक्ष हम विलम्बसे रख पाये, जिसके लिए क्षमा-प्राणीं हैं।

आज हमें समाजके स्यातिप्राप्त विद्वान ढाँ॰ पं॰ पन्नालालजी साहित्याचार्यको संस्कृतमे रचित और उन्होंके द्वारा राष्ट्रभाषा हिन्दींने अनूदित सद्धान्तिक कृति 'सम्यक्-चारित्र-चिग्तामणि' का प्रकाशन करते हुए हवं हो रहा है। यह चरणानुयोगसे सम्बन्धित साधु और श्रावकके आचारको प्रतिपादिका एक महत्वपूर्ण एवं मौलिक रचना है। आशा हैं उनकी यह कृति मुनि-वृन्दो और श्रावकोंके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगो और वे इसे चात्रसे पहेंगे तथा अपने आचारको समृद्ध बनायेंगे। स्मरकीय है कि साहित्याचार्यंजी द्वारा रचित सम्यक्तव-चिन्तामणि और सम्यक्तान-चिन्तामणि ये दो रचनाएं ट्रस्टसे पहले प्रकाशित हो चुकी हैं, जो पाठकोंके छिए बहुत पसन्द आयी हैं और पर्याप्त समाद्त हुई हैं।

प्रसन्ताको बात है कि इसकी विस्तृत भूमिका समाजके मान्य मनीषी श्रीमान् पं० ब० जगन्मोहनलाल जी सिद्धान्तशास्त्री ने लिखकर ट्रस्टको अनुगृहीत किया है। इसमे पण्डितजी ने एक ऐसी बात लिखी है, जो समाजके लिए ध्यातव्य है। उन्होंने लिखा है कि "अनेक मुनिसाधु कूलर, हीटर, पालकी, वाहन आदिका भी उपयोग करने लग्ने हैं जो सर्वदा विपरोत है। इसका अन्त कहां होगा, यह चिन्तनीय है।" आगे लिखा है कि "साधुओ व आयिकाओको बिना पादत्राणके पैदल हो विहार करनेकी आज्ञा है, ईर्यासमितिका पालन करते हुए, परन्तु पालकोका उपयोग करने वालेकी ईर्यासमितिका पालन करते हुए, परन्तु पालकोका उपयोग करने वालेकी ईर्यासमिति कैसे सधेगी?" यह बास्तवमें मुनि-संघोमें बढ़ रहे शिथिलाचारपर उनके द्वारा प्रकटको गयो गम्भोर चिन्ता है। समाजको तत्काल इस दिशामे उचित कदम उठामा चाहिए। अन्यथा यह विष-बेला बढ़ती हो जावेगी। पण्डितजीको यह भूमिका पठनीय एवं मननीय है।

हाँ॰ पन्नालालजी एक साधक की भाँति निरन्तर सरस्वती की साधना में सलग्न हैं। इस सुन्दर कृतिको प्रस्तुत करनेके लिए हम उन्हें बन्यवाद देते हुए उनके दीर्घायु. की मंगल-कामना करते हैं।

आदरणोय पंo जगन्मोहन लालजी शास्त्रीके भी कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस ग्रन्थकी विचार-पूर्ण भूमिका लिखी।

ट्रस्टके सभी सदस्यो, पाठको और सहयोगियोको भी धन्यवाद है।

बोना ( म॰ प्र० ) १४-१०-१६८८ विनम्न ( डॉ॰ ) दरबारीलास कोठिया मानद मन्त्रो

## भूमिका

प्राचीन ग्रन्थ-लेखनको भो प्रारम्भिक प्रक्रिया यहो पाई जाती है कि ग्रंथकार उस ग्रंथमे विणित विषयोकी संक्षिप्त रूपरेखा ग्रन्थके प्रारंभ-में लिखा करते थे। उसे ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयकी सूची कह सकते हैं। इसीका आजकल कुछ विस्तृत रूप हो गया है और उसे भूमिका, प्रस्ता-वना, प्रास्ताविक, प्रस्तवन उपोद्घात, प्रारंभिक, दो शब्द, प्राक्कथन, आमुख आदि विभिन्न नामोसे उल्लिखित किया जाता है।

श्री डॉ॰ दरबारी लालजी कोठिया-स्यायाचार्यने जो वीर-सेवा-मंदिर ट्रस्टके मानद मंत्री तथा 'युगवीर-समन्तभद्र-ग्रंथमाला'के सम्पादक और नियामक हैं मुझसे प्रस्तुत ग्रन्थ 'सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि' की भूमिका लिखने का आग्रह किया। मैंने उनके आग्रहको सहषं स्वोकार कर समाजके प्रस्यात विद्वान् डॉ॰ पं॰ पन्नालाल जी साहित्याचार्यं द्वारा लिखित प्रस्तुत ग्रन्थपर यह भूमिका लिख रहा हूँ।

भूमिका का अर्थ आधारिषाला है। इस प्रथको आधारिशला क्या है, इसका प्रतिपाद्य निषय क्या है, लेखक विद्वान् इसे लिखनें में कितने सफल हुए हैं इत्यादि अनेक बातो का स्पष्टोकरण हो भूमिका-लेखक-का ध्येय होता है। यह एक प्रकारसे ग्रन्थका परिचय तथा उसको समा-लोचनाका रूप भी बन जाता है। सामान्य पाठक इसे पढकर ग्रन्थका हुद्य जान लेता है और फिर उसको विस्तृत व्याख्याको ग्रन्थमे पढ़ता है तो उसे आनन्द भो आता है तथा ज्ञान-वृद्धि भो होतो है।

सम्यग्-दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यक् चारित्र जिनागमके प्रति-पाद्य मुख्य विषय हैं। अनेकानेक ग्रन्थ इन पर जंनाचार्यों द्वारा प्रणीत है। उसी श्रुह्मला में डॉ॰ पन्नालाल जी के दो ग्रन्थ 'सम्यक्तव-चिन्ता-मणि' और 'सज्ज्ञान चिन्द्रका' इसो ग्रन्थमालासे प्रकाशित हो चुके हैं। यह तृतीय ग्रन्थ 'सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि' भी उसोसे प्रकाशित हो रहा है, यह स्तुल्य है। ये तीनो कृतियाँ संस्कृत-भाषामे तथा विविध छन्दोमें लिखो गई हैं। इस ग्रन्थमें ११ छन्दोका उथयोग किया गया है, जिसको सूची भी अन्यत्र प्रकाशित है। इस कृतिमें भी पहलेकी दो कृतियों के समान मूळ जिनागमके विविध ग्रन्थों विणित (उपदिष्ट) विषयको बहुत सावधानीसे निबद्ध किया गया है। मूल ग्रन्यकर्ता तो इस युगमे श्री १००८ मगवान् महावीर हो हैं, उनको दिध्यवाणीके अनुसार गौतम गणधर स्वामीने द्वादणाग रूप रचनाकी और काल-क्रमसे आचार्योंकी गुरु-णिष्य परम्परामे मौलिक रूपमे प्रदत्त इस उपदेशमे कीणता झातो रहो, तब अंग पूर्व के अंशमात्र ज्ञानको आचार्य धरसेनसे उनके दो शिष्योने प्राप्तकर, जिनके प्रख्यातनाम भूतिबनी और पुष्पदन्त हैं, उसे पुस्तकारूढ किया।

इसी परम्परामे अनेक जैनावार्योंको अनेक कृतियाँ ग्रन्थके रूपमे उपलब्ध हैं। उसी जिनागमकी समागत परम्पराको सुरक्षित रखनेका यह डॉ॰ पन्नालालजोका सुप्रयास है। सस्कृत-भाषामे गद्य और विशेष-कर पद्य-लेखन कार्यमे वर्तमानके विद्वत्वर्गमे डॉ॰ पन्नालाल जो अग्रणी हैं।

सम्यग्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमागं है और इसके विपरीत मिथ्या-दर्शन ज्ञान चारित्र हो संसारको पद्धति (मार्ग) है। यह बात रत्नकरण्ड-श्रावकाचारमे अपने प्रारम्भिक कथनमे हो पूज्य आचार्य समन्तमद्र स्वामो लिख गये हैं।

जीवके कल्याणके लिए हो सम्यग्-दर्शनादि तोनका वर्णन है। इन्हें जिनागममे रतनत्रय कहा गया है। यद्यपि ये तोनो आत्म-गुण है। जब कि रतन, जिन्हे हीरा, पनना, मिण, माणिक्य आदि नामोसे कहा जाता है, जब, अचेतन पदार्थ है और इस दृष्टिसे सचेतनके श्रेष्ठ गुणोको अचेतन रत्नोके साथ जो यथार्थमे एक भिन्न प्रकारके पत्थरके टुकड़े है—समता मिलाना संगत प्रतीत नही होता, फिर आचार्योंने उन तोनोंको रत्नकी उपमा दी है, ऐसा क्यो ? यह एक प्रश्न तो है।

विचार करनेपर यह समझमे आता है कि यह अज्ञानी ससारी प्राणो निजकी महत्ताको मूलकर इन अचेतन रत्नोको सर्वश्रेष्ठ मानता है तथा इस मोही (मूढ) को इसकी भाषामे ही इन तीनो आत्म-गुणो की महत्ता समझानी होगो इसके बिना यह उनको कीमत न करेगा, इसलिए रत्नोके साथ समता न होते हुए भो समता मिलाई है।

यह बात सुप्रसिद्ध है और प्रत्येक प्राणोके अनुभवगोचर है कि यह संसार दु:खमय है और सुखको प्रक्रियाके विरुद्ध है। अत सभी मत-मता-तरो मे मोक्ष-निर्वाण-श्रेय परमात्म-प्राप्ति आदिके नामपर संसारके कारण-विषय-कथायोको छोड़कर साधना करने वाले साधुपद- धारो होते हैं जो गृहस्थाश्रमका त्याग करते हैं। आचार्य समन्तमद्रने लिखा है कि — संसार अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दु:खरूप है तथा अनात्मरूप है। इसके विपरीत संसारसे मुक्ति शरणरूप है, शुभरूप है, नित्य-स्थायी है, सुखरूप है तथा आत्मके स्वस्वभावरूप है,।

इसी आत्म-स्वभावकी प्राप्तिके लिए सम्यग्-दर्शन-ज्ञान-चारित्र है। इन तीनोंके ऐक्यको ही मोक्षका मार्ग कहा है। एक-एकसे या दो दोसे मुक्ति सम्भव नहीं है, खत तीनोंकी एकताको ही उमा स्वामीने तत्त्वार्थ-सूत्रमें प्रथम सूत्र द्वारा मोक्षमार्ग प्रतिपादित किया है। सम्यक्त्व वारों गतियोमें किन हो जोवोमे पाया जाता है. सम्यक्ज्ञान भी उसो कारण हो जाता है, परन्तु सम्यक्चारित्र मात्र मनुष्य पर्यायमें हो हो सकता है, अन्यत्र नहीं। यद्यपि देश-चारित्र किसी-किसी तियं व्वमें भी पाया जाता है, पर उसकी बढी विरलता है बौर वह स्वर्ग जानेका कारण बनता है, मोक्षका कारण नही। सकल-चारित्र मनुष्योमे उनमें भी कमंभूमिके मनुष्यो में पाया जाता है। कमंभूमिके भी उत्सर्पिणोंके तृतीय कालमें और अवसर्पिणोंके चतुर्थं कालमें हो सम्भव है—पंचम, षठ कालमें नही। जो अपवाद-पद्धतिमें पंचमकालके प्रारम्भमे मुक्ति-पद्यारे वे भी चतुर्थंकालमें उत्पन्त हुए थे। हाँ इस हुण्डावसर्पिणों कालमें तृतीय कालमें भी मुक्तिगमनका अपवाद पाया जाता है, पर सामान्य नियम तो यहो है जिसका ऊपर विवरण किया है।

सम्यक्-चारित्र दो रूपोमे देखा जाता है, एक तो आभ्यन्तर परिणाम विशुद्धिके रूपमें और दूसरा आग्तरिक शुद्धि वालेको वाह्य क्रियाके रूपमें। आभ्यन्तर चारित्रके साथ-साथ जो साधकका वाह्याचरण है वही व्यवहारसे चारित्र कहा जाता है क्योंकि वह शरीराश्रित क्रिया है। प्रकारान्तरसे यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक क्रिया आत्म-विशुद्धि है और शारीरिक क्रिया उसीका बाह्यरूप है। चूकि देह-पर है अतः उसको क्रिया पराश्रित होने से व्यवहारनय से चारित्र है और आभ्यन्तर-शुद्धि आत्मपरिणमन रूप क्रिया है, अतः वह निश्चयसे चारित्र है।

निश्चयचारित्र मोक्षका साक्षात्कारण और व्यवहार-चारित्र उस आभ्यन्तरको शुद्धिका कारण है। यदि साधक आन्तरिक शुद्धका प्रयत्न न करे और मात्र बाह्य आचार आगमानुसार भी करे तो उससे मोक्ष नही होता। इनमे साध्य-साधक भाव हो तो दोनोको भी कारण मान छेते हैं। निश्चयचारित्रको मुक्तिका साक्षात् कारण और तरसाधक व्यवहार- को परम्परा कारण माना जाता है। तथापि आन्तरिक शुद्धिके अभावमें बाह्यक्रिया मोक्षका कारण नही।

प्रस्तुत ग्रन्थमें व्यवहारतः चारित्रका वर्णन है जो साधकके लिए अनिवार्य है।

#### सम्यक्-बारित्रका लक्षण

"कर्मादान कियो परम चारित्रम्" कहा गया है बन्धके कारण पाँच प्रत्यय माने गये हैं। उनके नाम हैं—मिण्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। भगवान केवलीके भी पूर्वके चार प्रत्ययो का अभाव होनेपर भी योगके सद्भावमे परमोत्कुष्ट चारित्र नही माना गया। उसके अभावमे हो रत्नत्रयको पूर्णता है तभी तीनोको एकता होती है और वहो मोक्षका साक्षात् कारण बनता है।

सम्यक्त्वके आधारपर चतुर्थं-गुणस्थान होता है। पचममे मात्र देश-चारित्र होता है। मुनि अवस्था षष्ठ गुणस्थानसे लेकर अन्तिम चौदहवें तकको है। इनमे १३वाँ, १४वाँ केवलो अवस्थाके हैं। इनमे छठेंसे बाहरवे तक गुणस्थान छद्मस्थ मुनियोके है। सप्तम (सातिशय) अप्रमत्तसे ११वे तक उपशम श्रेणो और ७वे से १२वें तक क्षपक श्रेणी ऐसो दो श्रेणी विभाजित है। क्षपक श्रेणो चढने वाला ही मुक्तिको प्राप्त होता है पर उपशम श्रेणो वाला गिर कर नोचे आता है।

प्रस्तुत ग्रन्थमे इन सबका विशद विवेचन है। सामान्यतः दोक्षार्थी आचायंके पास जाकर आत्म-कल्याणको भावना प्रकट करता है तथा उसका मार्ग उनसे प्राप्त करनेको इच्छा करता है। नियम यह है कि आचार्य कल्याणर्थीको पूर्ण महाव्रत स्वरूप साधुचर्याका स्वरूप बताते है और उसे ग्रहण करनेको अनुज्ञा देते हैं। यदि दीक्षार्थी मुनिव्रतके पालनका साहस नहो करता—अपनो कमजोरी प्रकट करता है तब आचार्य उसे देशचारित्र (श्रावक व्रत) का उपदेश देते हैं। इसो प्राचीन आगम पद्धतिको ध्यानमें रखकर इस ग्रन्थके लेखकने सर्वप्रथम साधु-धर्मका हो वर्णन किया है। प्रथमाध्यायमें साधुके मूलगुणोंका वर्णन किया है। दितीय अध्यायोसे नवम अध्याय तक मुनिक पांच प्रकारके सयमा १४ गुणस्थानो, १४ मार्गणास्थानो तथा ५ महाव्रतो, ५ समितियों का विश्रेष वर्णन करते हुए प्रसगानुसार व्रतोको ५-५ भावनाओ इन्द्रिय-विजय साधुको एषणा-वृत्ति षट्-आवश्यक ध्यान, तप अनित्यादि भावनाओंका विस्तृत वर्णन किया है। दशवें अध्यायमें

मार्थिका श्रुत्कक ऐलकका भी वर्णन है तथा म्यारहवें में सस्लेखना तथा बारहवें अध्यायमें श्रावक-ध्रमंका वर्णन है जिसमें पंचाणुदत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षाव्रत, व्रतोके अतीचार तथा ग्यारह प्रतिमाओ-के व्रतोका विवेचन है। तेरहवें अध्यायमें व्रतो के धारण करने वालेके कर्मोंके क्षयोपश्रमादि अन्तरंग कारणोका वर्णन है।

अन्त में एक परिशिष्ट है-शेष कथन जो रह गया है उसे इसमे निबद्ध किया गया है। इस प्रकार यह ग्रन्थ तेरह अध्यायोमे परिशिष्ट-के साथ समाप्त होता है।

प्रन्थके वर्णनोय विषयोका संक्षिप्त परिचय यहाँ कराया गया है, विशद वर्णन तो प्रस्थ में हैं ही, उसका विस्तार करना अनावश्यक हैं कुछ वर्णित विषय अधिक स्पष्टोकरण चाहते हैं। उनकी कुछ चर्चा करना यहाँ अप्रासगिक न होगा।

१ वृक्ष से तोडे गए पत्र, पुष्प, फल सचित्त है या अचित इस पर लेखक ने वर्तमान गलत व्याख्याओं का निराकरण अध्याय ३, इलोक २६ से ३१ में वनस्पतिकायिक जीवोका वर्णन करते हुए भावायमें किया है कि एक वृक्षमें वृक्षका जोव अलग है और उसके आधारपर उत्पन्न होने वाले पत्तों व फलोमे उसका जीव अलग रहता है " "" इस अपेक्षा वे सचित्त है " "आदि। इसपर यहाँ कुछ विशेष विचार किया जाता है।

आचार्यं समन्तभद्र ने रत्नकरण्डश्रावकाचारमे स्पष्ट लिखा है— "मूल-फल-शाक-शाखा-करोर-कन्द-प्रसून-बीजानि । नामानियोऽति सोऽयं सिवत्तविरलोदयामूर्तिः॥"

इसमे वृक्षको जह, उसकी शाखा, पत्र-फल-फूल-कन्द-बोज सबको
पृथक-पृथक सिचत माना है और इनको कच्चा अर्थात् बिना अग्निपक्य द्वारा अचित किए खाने का सिचता त्याग प्रतिभा वालेको स्पष्ट
निषेश्व किया है। इससे तृक्षमे ये सब स्वयं अलग-अलग जीव वनस्पतिकायिक सिचत योनि मे हो हैं। यह आगम सिद्ध है। जिन लोगोको
मान्यता इस प्रकारको बनाई गई है कि मनुष्यके अंग-प्रत्यंगोको
तरह ये तृक्षके अग-प्रत्यंग है अतः जैसे नाना बगो वाली मनुष्य देहमे
मनुष्यका एक हो जीव है अंग-प्रत्यंगोका अलग नही है। यहो नियम
कृत्रके अंग-प्रत्यगोपर लगाना चाह्निये—यह कथन सर्वया विपरोत है
उसके हेतु निम्न भौति है—

- (अ) एकेन्द्रियके अंगोपांग नामकर्मका उदय नहीं होता इसे गो-कर्मकाण्डके एकेन्द्रिय जोबोके उदय योग्य कर्मोंकी सूचीमे पढ़िये। न केवल वनस्थितमे किन्तु पृथिवी, जल, वायु, अग्नि इन सभी एकेन्द्रियोमे अंगोपांग नामकर्मका उदय नहीं होता। इस स्थितिये पत्र-फल आदिको वृक्ष, शरीरके अग प्रत्यंग मानना सवैधा आगम विरुद्ध है।
- (व) अंगोपाग मनुष्यादिके ट्रंट जानेपर फिर उत्पन्न नहीं होते, पर वृक्षोके पत्र, फल, पुष्प प्रतिवर्ष अपनी ऋतु पर नए-नए होते हैं। अतः इसकी समता भी नहीं मिलती, बल्कि मनुष्यके पुत्र, पुत्री आदिकों तरह ये भी पृथक् आत्मा व पृथक् शरीर वाले हो सिद्ध होते हैं। सभी आगम ग्रन्थोमे उनमे पृथक्-पृथक् जोव ही माना गया है।
- (स) यदि इसका वर्तमान विज्ञानकी दृष्टिसे भी परोक्षण किया जाय तो पत्र-पृष्पादि पृथक् जीव हो सिद्ध होते हैं। कलकत्तामे सर जगदीशचन्द्र बसुकी प्रसिद्ध वानस्पतिक विज्ञानशालामे अनेक जैन विद्वानोकी उपस्थितिमे परोक्षण कराया गया। यह प्रयत्न मेरे आग्रह पर स्व॰ बाब् छोटेलाल जी सरावगी (बेलगछिया) ने कराया था, जिससे एक घासके टुकडे को तोडकर मशीनमे फिटकर उसकी शरौर-सचरण-क्रिया द्वारा स्पष्ट हो गया था कि टूट जाने पर भो इसमे जीव है।

यद्यपि इसपर और भी प्रमाण व परीक्षण हैं तथापि यहाँ इतना ही स्पटीकरण पर्याप्त है।

जिनागम की मान्यतानुसार अतिथि सिविभाग व्रतके अतिचारको व्याख्या भी आचार्य पूज्यपादने सर्वार्थ-सिद्धिमे 'सिचत्त कमल पत्रादौ' शब्द द्वारा कमलपत्र तथा आदि पदसे अन्य वृक्षोके टूटे पत्तोको सिचत हो माना है। डाँ० पन्नालाल जोने इन प्रमाणोका संक्षेपमे उल्लेख प्रन्थमे किया ही है।

इस ग्रन्थके तृतोय प्रकाशमे लेखकने वर्तमान शिथिलाचारपर भी प्रकाश डाला है। लिखा है कि —

(अ) आर्थिका वृद्ध भी हो तो भी अकेली साधुके समीप न जाय, दो तीन मिलकर जाये और सात हाथ दूर रहकर हो धर्म-चर्ची करे। इस आचार सहिता का पालन करना चाहिये—श्लोक ८२, ८३।

इस समय कई संघ साधुओं के ऐसे हैं, जिनमे इसका पालन नहीं होता। बल्फि उन संघोका पूरा संचालन महिलाएँ ही करती हैं। संघ सचालनके लिए वे धन-संग्रह करतो हैं और न केवल संघ-साधुओ पर, संघ के आचार्यपर भी अपना वर्चस्व रखती देखी जातो हैं।

यह सर्वदा अरगम विरुद्ध कार्य है। जैन साधुओकी पुरानो परम्परा-में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि महिलाएँ संब-सचालन करती हो धन संग्रह करतो हो और सषस्य साधुओके आहारके लिए चौकेकी व्यवस्था करतो हो।

( व ) इसी तृतीय प्रकाशमे अपरिग्रह महाव्रतका स्वरूप निर्देश करते हुए विद्वान लेखकने रलोक संख्या ६३ से १०० तकके अर्थमें लिखा है कि —

जो मनुष्य पहिले परिग्रहका त्यागकर निर्ग्रन्थताको स्वोकारकर पीछे किसो कार्य के व्याज (वहाने) से परिग्रहको स्वोकार करता है वह कूपसे निकलकर पुनः उसी कूपमे गिरनेके लिए उद्यत है "'। दिगम्बर मुद्राको धारणकर जो परिग्रहको स्वोकार करते हैं उनका नरक-निगोदमे जाना सुनिश्चित है। 'यदि निर्ग्रन्थ दोक्षा धारण करने को तुम्हारो सामध्य नही है तो हे मध्योत्तम । तुम श्रद्धामात्र धारणकर संतुष्ट रहो।

इस प्रकरणमे लेखकने वर्तमान जैन साधुओंमे शिषिलाचारकी बढतो हुई प्रवृत्ति पर दु।ख प्रगट करते हुए उसके निषेध करनेके लिए सम्बोधन किया है जो अति आवश्यक है।

स्व • ब • गोकुल प्रसाद जो मेरे पिता थे। स्व • पं • गोपालदासजो बरैयाके पास वे अध्ययनार्थं मोरेना गये थे। उनको एक नोटबुकमें गुरुजो द्वारा कथित कुछ गायाएँ लिखी हैं। उनमें एक गाथा इस प्रकार है—

भरहे पंत्रम काले जिणमुद्दाघार होई सग्गंथो। तव यरणसोल णासोऽणायारो जाईसो णिरये॥

अर्थात्—इस भरत क्षेत्रमे पञ्चमकालमे जिनमुद्रा ( निर्प्रन्थमुद्रा ) धारणकर पुन. वह मुनि सग्रन्थ (सपरिग्रह ) होगा वह अपने तपश्च-रण और शोलका नाम करेगा तथा ऐसा अनगार ( निर्प्रन्थ ) नरकको प्राप्त करेगा।

यह प्राचीन गाथा किसी प्राचीन ग्रन्थकी है। ग्रन्थका नाम उसमें नहीं है। विद्वान् लेखकका कथन इस आगम-गाथाके अनुसार सर्वथा संगत है।

सारे शियिलाचारकी जड़ परिग्रहकी स्वीकारता है और उसके मूलमें पहिलाओ द्वारा संघ-संचालन भी एक जबरदस्त कारण है। इस

पद्धतिसे परम्पराका नाश हो रहा है और अनर्थ बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगे बिना शिथिलाचार दूर न होगा।

इवेताम्बर परम्पराके आचार-ग्रन्थोमे भी ऐसा उल्लेख है कि आर्या (साध्वी) सौ वर्षको उम्रको हो, उसके समस्त अंग कुष्ठरोग द्वारा गलित हो चुके हो तो भी साधुको उससे एकान्तमे बात भी त करना चाहिये।

इस शिथिलाचारकी बढती हुई प्रवृत्तिसे अनेक साधु कूलर-होटर, पालकी, वाहन आदिका भी उपयोग करने लगे हैं जो सर्वेदा विपरीत है। इसका अन्त कहाँ होगा, यह चिन्तनोय हो गया है।

सामुओ व आर्थिकाओको बिना पादत्राणके पैदल ही विहार करने-की आज्ञा है ईर्यासिमितिका पालन करते हुए, परन्तु पालकोका उपयोग करने वालेकी ईर्यासिमिति कैसे सधेगी ? इसपर भी चतुर्थं अध्यायके फ्लोक १४, १४ मे प्रकाश डाला गया है।

ब्रह्मचारो प्रतिमाघारो श्रावक भी निर्जीव सवारीका उपयोग करते हुए भी सजीव सवारीका त्याग करते हैं। वे घोडा-बैलगाडी, तागा, मनुष्यो द्वारा खीचे जाने वाले रिक्शा का त्याग करते हैं क्योंकि इनसे पशुओं और मनुष्योको कष्ट उठाना पडता है तब पालकीको कैसे साधु-के लिए ग्राह्म माना जा सकता है, जो चार हाथ भूमि निरखकर पाव बढाते एवं ईर्या समिति पालते हैं?

पञ्चम प्रकाशमे इन्द्रिय-विजय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। जनन-इन्द्रिय और रसना-इन्द्रिय ये दो इन्द्रियों हो मनुष्यको बलवान हैं। जननेन्द्रियपर विजय प्राप्तकर ब्रह्मचयंको स्वोकार करने वाले महा-पुरुषोको रसना-इन्द्रियपर भी अकुश खगाना चाहिए, यह नितान्त आवश्यक है।

षष्ठ प्रकाशमे षडावश्यकोका वर्णन है। इसमें एक जिन स्तुतिमे भगवान महाबोरकी स्तुतिमें नौ पद्य तथा चतुर्विश्वति स्तुतिके बौबोस पद्य बहुत सुन्दर रचे गये हैं। साधुओके साथ ही श्रावकोको प्रतिदिन पढनेके लिए बहुत उपयोगो है।

इसी प्रकार प्रतिक्रमण आवश्यकका वर्णन करते हुए प्रतिक्रमण पाठकी भो नवीन रचना २५ पद्योमे को है, जो बहुत उपयोगी है।

सप्तम प्रकाशमें पञ्चाचारका विशव वर्णन है। वोर्याचारका वर्णन करते हुए विविक्त शम्यासनमे अभावकाश, आतापन योग तथा वर्षा योग इन तीन तपस्याओंके स्वरूपका यथोचित निदर्शन किया गया है। अष्टम अध्यायमें बागह भावनाओका सुन्दर चित्रण है, जो विशद है और श्रावक एवं साधुओंके लिये उपयोगी पाठ है। नवम अध्यायमे ध्यानका वर्णन है। दसवेंमें बार्यिकाओंके लिए विधि-विधान हैं। ग्यारहवेंमें सल्लेखनाका विधिवत् वर्णन है।

गृहस्थाचार (देशव्रत) का वर्णन १२वें प्रकाशमें किया गया है, जो अति संक्षेप रूप है। गृहस्थाचारका विशेष वर्णन होना चाहिये था, क्योंकि गृहस्थोंके लिए प्रतिपादित सभी ग्रन्थोमें प्राय १२ व्रत, उनके अतिचार और ११ प्रतिमाओका संक्षिप्त विवरण हो पाया जाता है। इसका कुछ विशद वर्णन सागार-धर्मामृत और धर्मसंग्रह श्रावकाचारमे अवश्य है।

आजको आवश्यकता है कि गृहस्थके लिए गृहस्थाचारका विशद वर्णन किया जाय। इससे गृहस्थोका जो अज्ञान शिथिलाचार या अनाचार है, वह दूर होगा। दूसरे वर्तमानके बदले हुए जमानेमे गृहस्थ अपना धर्म कैसे पालें, उसे मार्ग-दर्शन मिलेगा। डॉ॰ पन्नालालजोसे मेरा अनुरोध है कि वे गृहस्थाचारका विशद वर्णन करने वालो एक पुस्तक अछगसे लिख देवे।

तेरहवें प्रकाशमे संयमासंयम-लब्धिका सक्षिप्त वर्णन है। इस प्रकार यह ग्रन्थ १३ प्रकाशो (अध्यायो ) में समाप्त हुआ है।

अन्तमे परिशिष्ट जोड़ा गया है। इसमे वे विषय निबद्ध है, जो यथास्थान वर्णनमें छूट गए हैं या जिनका विशद वर्णन या स्पष्टीकरण आवश्यक समझा गया।

डाँ० श्री पं॰ पन्नालालजो साहित्याचार्यका यह प्रयत्न और परिश्रम सफल होगा और पाठक इसे पढ़कर लाभ उठावेंगे इस आशाके साथ विराम लेता हूँ।

नगन्मोहनलाल शास्त्री

श्री महावीर उदासीन आश्रम कुण्डलमिर सिद्धक्षेत्र पो॰ कुण्डलपूर ( दमोह ), म॰ प्र॰ ७-१०-१६८८

### लेखकीय वक्तव्य

सम्यादर्शन धर्मका मूल अवश्य है, पर मात्र सम्यादर्शनसे मोक्ष-रूप फलको प्राप्ति नहो हो सकतो। मोक्ष-प्राप्तिके लिए तो सम्यादर्शन और सम्याद्यानसे समन्वित सम्यक्-चारित्रको आवश्यकता है। जिस प्रकार मूलको उपयोगिता वृक्षको हरा-भरा रखनेमे है, उसी प्रकार सम्यादर्शनको उपयोगिता सम्यक्चारित्ररूपो वृक्षको हरा-भरा रखनेमें है, इसीलिये उमास्वामो महाराज ने 'सम्यादर्शन-झान-चारित्राणि भोक्षमार्गः' सूत्र द्वारा सम्यादर्शनादि रत्नत्रयको पूर्णताको हो मोक्ष मार्ग कहा है। सम्यक्त्व-चिन्तामणिमे सम्यादर्शनका और सज्ज्ञान-चिन्द्रका (अपर नाम सम्याद्यान-चिन्तामणि) में सम्यग्-ज्ञानका विस्तारसे वर्णन किया गया है। अब क्रमप्राप्त 'सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि' पाठकोके हाथमे है। इसमें सकल-चारित्र और विकल-चारित्रका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया गया है।

समन्तभद्र स्वामोने हिंसा, असत्य, चौर्यं, अब्रह्म और परिग्रह इन पाँच पापोके त्यागको चारित्र कहा है। उन पापोका सकलदेश परित्याग करना सकल-चारित्र है और एकदेश त्याग करना विकल-चारित्र है। सकल-चारित्र मुनियोके होता है और विकल-चारित्र गृहस्थोके।

सकल चारित्रमे पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीन गृष्तियोकी
प्रधानता है, विकल-चार्त्त्रमे पाँच अण्यत, तीन गुणवत और चार
शिक्षात्रतोका वैभव है। सकल-चार्त्त्रिक सामायिक, छेदोपस्थापना,
परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथास्थात ये पाँच भेद हूँ। इनमें
सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र छठवेंसे लेकर नवम गुणस्थान तक
होते हैं, परिहार-विशुद्धि सयम छठवें और सातवे गुणस्थानमें होता है,
सूक्ष्मसाम्यराय, एकदशम गुणस्थानमें हो होता है और यथास्थात संयम
ग्यारहवेसे लेकर चौदहवे गुणस्थान तक होता है। चौदहवें गुणस्थानमें
जब परम यथास्थात चारित्र होता है तब तत्काल मोक्षको प्राप्ति
हो जाती है। उसके विना देशोन कोटि वर्ष तक यह मानव ससारमे अवस्थित रहता है। विकल-चारित्र (देश-चारित्र) एक पञ्चम
गुणस्थानमें ही होता है। प्रारम्भके चार गुणस्थान असंयम रूप हैं।

आगममें चारित्रकी बड़ी महिमा बतलायों गई है। उससे मोक्षकों प्राप्ति होती है। यदि उसमें न्यूनता रहे तो उससे वैमानिकदेवकों आयु बँधती है। सकलचाबित्रकी बात दूर रही, देशचारित्रकी भो इतनी प्रभुता है कि उससे भी देवायुका हो बन्ध होता है। जिस जीव-के देवायुको छोडकर अन्य किसो आयुका बन्ध हो गया है उसके उस पर्यायमें न अणुवृत धारण करनेके भाव होते हैं और न महावृत धारण करने के।

नरकायुका बन्ध प्रथम गुणस्थान तक होता है, तियंञ्च आयुका बन्ध दितीय गुणस्थान तक होता है। तृतीय गुणस्थानमें किसी भी आयुक्ता बन्ध नहीं होता। चतुर्थ गुणस्थानमें देव और नारकोके नियमसे मनुष्यायुका और मनुष्यके चतुर्थंसे लेकर सप्तम गुणस्थान तक देवायुका हो बन्ध होता है। तियंञ्चक चतुर्थं और पञ्चम गुणस्थानोमें देवायुका बन्ध होता है। अष्टमादि गुणस्थानोमें किसी भी आयुका बन्ध नहीं होता। आयुका बन्ध किये बिना जो मनुष्य उपशम श्रेणो मांडकर एकादश गुणस्थान तक पहुँच जाता है वह क्रमशः पतन कर जब सप्तम या उससे अधोवर्जी गुणस्थानोमें आता है तभी आयुका बन्धकर तदन नुसार उत्पन्न होता है।

अविरत सम्याद्िट जीवके गुणश्रेणी निर्जरा सदा नही होती जब स्वरूपकी ओर उसका लक्ष्य जाता है तब होती है। परन्तु सम्यक् दर्शन सहित एकदेश चारित्रके धारक श्रावक और सकल-चारित्रके धारक मुनियोके निरन्तर होती रहती है। समल्तभद्रस्वामीने सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्-चारित्रकी प्राप्तिका क्रम तथा उद्देश्य वर्णन करते हुए लिखा है—

मोहतिमिरापहरणे दर्शन लामादवाप्तसंज्ञानः। रागद्वेषनिवृत्ये चरणं प्रतिपद्यते साधुः॥

अर्थात् मोह (मिध्यात्व) रूपी अन्यकारका नाम होनेपर सम्यग्-दर्शनके लाभपूर्वक जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा भद्र परिणामी जीव रागद्वेषको दूर करने के लिए सम्यक्-चारित्रको प्राप्त करता है।

करणानुयोगके अनुसार जिस जोवके मिथ्यात्वके साथ अनन्तानु-बण्डी चतुष्क अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका अनुदय है और प्रत्याख्या-नावरण चतुष्क तथा सञ्ज्वलन चतुष्कका उदय है उसके देशचारित्र होता है और जिसके मिथ्यात्वके साथ अनन्तानुबन्धी चतुष्क अप्रत्या- स्थानावरण चतुष्क और प्रस्थाख्यानावरण चतुष्कका अनुदय तथा सञ्ज्वलन चतुष्क एव हास्यादिक नौ नोकषायोका यथासम्भव उदय रहता है उसके सकलचारित्र होता है। सञ्ज्वलनचतुष्ककी भो तीत्र, मन्द और मन्दतर अवस्थाएँ होती हैं। वष्ठ गुणस्थानसे लेकर दशम गुणस्थानतक इनका यथासम्भव उदय रहता है और उदयानुसार गुण-स्थानोकी व्यवस्था बनती है।

कोई भवश्रमणशोल भव्य मानव जब निग्रंन्थचार्यके पास जाकर दिगम्बर दीक्षा की प्रार्थना करता है तो उसकी भावनाका परोक्षणकर आचार्य दिगम्बर साधुके मूलगुणोका वर्णन करते हैं—पांच महान्नत, पांच समिति, पञ्चेन्द्रिय, विजय, छह आवश्यक और आचेलक्य आदि कोष सात गुण, सब मिलकर उनके २० मूलगुण होते हैं। इस ग्रन्थमें मूलाचार आदि ग्रन्थोंके आधारपर इन मूलगुणोका विस्तृत वर्णन किया गया है। मुनिन्नतमें दृढ़ता प्राप्त करनेके लिए अनित्यादि द्वादश अनुप्रेक्षाओका भी कथन किया गया है। स्वाध्यायकी परिपक्वताके लिये मार्गणा और गुणस्थानोकी भी किचित् चर्चाकी गई है। मोहनीय कर्मकी उपसमना और क्षपणाविधिका भी अल्प प्रतिपादन किया गया है। षडावश्यकोका वर्णन करते समय समाज, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्गको विस्तृत चर्चाकी गयी है। इसके पाठभी विविध छन्दोमे रचे गये है, जिन्हे लयके साथ पढनेपर बडा आनन्द आता है।

इसी प्रकार आर्थिका-दीक्षाकी प्रार्थना करनेपर आर्थिकाओके कर्तव्य-की विधि प्रदिशतको गयी है। अन्तमे श्रावकधर्मकी उत्पत्ति और प्रवृत्तिका वर्णन किया गया है। परिशिष्टमें अनेक उपयोगी विषयोका संकलन है।

पाण्डुलिपि तैयार होनेपर अहारजीमे चातुर्मासके समय पूज्यवर आचार्य विद्यासागर जीके पास वह परीक्षणार्थ भेजी गई थी। प्रसम्नता की बात है कि उन्होंने ब्र॰ राकेश जीके साथ इसका आद्योपान्त वाचन कर जो सशोधन या परिवर्तन सुझाये थे, यथास्थान कर दिये गये।

इस सम्यक् चारित्र-चिन्तामणिकी रचना खुरईकी वाचनाके बाद हुयी। अतः वाचनमे रखे गये कषायपाहुड, पुस्तक १३ की चर्चाओसे यह ग्रन्थ प्रभावित है। कषाय-पाहुडके कुछ स्थल शंका-समाधानके रूपमें उद्धृत भी किये गए हैं। वीय-सेवा-मन्दिर-ट्रस्टसे उसके मानद मंत्री श्री बाँ॰ दरबारीलाल जी कोठिया द्वारा सम्यव्हाँन और सम्यव्हानका निरूपण करने वाले सम्यव्हानकानिकामणि और सम्यक्तान-चिन्तामणि ये दो ग्रन्थ पहले प्रकाशित हो चुके हैं, जो विद्वज्जनोंके द्वारा समोक्षित और समावृत हुए हैं। अब उसी ट्रस्टसे उन्ही बाँ॰ कोठियाजीके द्वारा इस सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिका भी प्रकाशन हो रहा है। इसकी प्रसन्नता है।

ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय जिन मूलाचार, मूलाराधना तथा कषाय-पाहुड अदि सिद्धान्त-ग्रन्थोंसे लिया गया है, मैं उनके रचयिताओंका विनीत आभारी हूँ। पद्य-रचना और तत्त्व-निरूपणमे हुई त्रृद्धियोंके लिये विद्वद्वर्गसे क्षमाप्रार्थी हूँ। इन्हें वे सौहादंभावसे पढें और सूचित करें कि इसमे आगमके विदद्ध तो कही कुछ नहीं लिखा गया है। तीनोमे लगभग साढे तोन हजार श्लोकोंकी रचना विविध छन्दोमे हुई है। यह मेरे जोवन-निर्माता पूज्यवर गणेशप्रसादजी वर्णीके शुभाशीविदका ही फल है।

प्रन्यकी भूमिका जैनागमके मर्मंत्र पं॰ जगन्मोहनलालजी शास्त्रीने लिखनेको कुपा की है। एतदर्थ उनका आभारो हूँ। प्रन्यका प्रकाशन वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्टके मानद मंत्री ढाँ॰ दरबारोलालजी कोठियाके सौजन्यसे सम्पन्न हुआ है, अतः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

> विनीत **पन्नालाल जैन**

श्री वर्षी दि॰ जैन गुरुकुल पिसनहारीकी महिया, जबलपुर वर्णी जयन्ति-आधिवन कृष्ण ४ वीरनि॰ २५१४

## सम्यक्चारित्र-चिन्तामणिमें प्रयुक्त छन्द

- 9. उपजाति
- २. वसन्ततिलका
- ३ स्रग्धरा
- ४. अमुष्ट्प्
- ४ भुजङ्गप्रयात
- ६. आर्था
- ७. शालिनी
- प. इन्द्रवजा
- **क्ष्म वंशस्य**
- १० द्रुतिबलम्बित
- ११. मालिनो
- १२. स्वागता
- १३ हरिणी
- १४ शाद् लिक्कीडित
- १५ प्रमाणिका

# विषयानुक्रमणिका

| विषय                                           | श्लोक    | कुट्ड           |
|------------------------------------------------|----------|-----------------|
| प्रथम प्रकाश                                   |          |                 |
| मञ्जलाचरण और ग्रन्थ-प्रतिज्ञा                  | १ – =    | 9-2             |
| चारित्रका लक्षण                                | FP - 3   | २ – ३           |
| चारित्रको प्राप्त करनेवाला मनुष्य              | 93 - 90  | \$ - 8          |
| मुनि-दीक्षा लेनेवाले मनुष्यकी गुरुसे प्रार्थना | १८ – २२  | 8 - X           |
| प्रार्थनाके उपरान्त गुरुको स्वोकृति            | २२ - २५  | ¥               |
| पाँच महाव्रतोका संक्षिप्त वर्णन                | २६ – ३१  | x - £           |
| पाँच समितियोका संक्षिप्त स्वरूप                | ३२ - ३७  | Ę - 6           |
| पांच इन्द्रियविजयका निरूपण                     | ३८ - ४४  | 9-5             |
| छह आवश्यकोंका कथन                              | 8£ - X\$ | 드 은             |
| शेष सात मूलगुणोका वर्णन                        | 48 - £8  | ep - 2          |
| दोक्षार्थीका दिगम्बर-दोक्षा ग्रहण करना         | ६५ - ७१  | 90 - 99         |
| दितीय प्रकाश                                   |          |                 |
| मञ्जलाचरण                                      | ٩        | १२              |
| चारित्र प्राप्त करनेका अधिकारी                 | २ – ५    | 93              |
| संयम लिधको प्राप्त करने वाले                   |          |                 |
| पुरुषके करण तथा करणोका                         |          |                 |
| कार्यं, संयमके भेद                             | ६ - १२   | 92 - 93         |
| सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्रका              |          |                 |
| स्वरूप                                         | 93 - 98  | 93 - <b>9</b> 8 |
| परिहारविशुद्धि संयमका वर्णन                    | १६ – २०  | ર્વક્ષ          |
| सुक्ष्मसाम्पराय सयमका वर्णन                    | २१ - २६  | 94              |
| येथाख्यातचारित्रका वर्णंम                      | २६ - २८  | 9x - 94         |
| संयमसे पतित होकर पुनः संयम प्राप्त             |          |                 |
| करनेवाले मुनियोके करणोका वर्णन                 | २६ - ३०  | 98              |
| प्रतिपात, प्रतिपद्यमान और तद्व्यति-            |          |                 |
| रिक्त स्थानोकी परिभाषा                         | ३१ - ३४  | 98-90           |
| मोहनोयकर्मकी उपशमनाका वर्णन                    | \$£ - 80 | 90 - 95         |

| विषय                                            | श्लोक           | <b>हुन्छ</b>    |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| अपूर्वकरण गुणस्थानमे होने वाले<br>कार्यका वर्णन | 84 - 88         | 98              |
| अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका कार्य                   | ४४ – ६२         | १६ - २२         |
| मोहनीयकर्मको क्षपणाविधिके अन्तर्गत              |                 |                 |
| क्षायिकसम्यग्दर्शन प्राप्त करनेका               |                 |                 |
| क्छान                                           | <b>६३ - ७०</b>  | २२ - २३         |
| चारित्रमोहनोयको क्षपणाविधिका वर्णन              | 69 - 53         | २३ - २४         |
| प्रकरणका समारोप                                 | <b>೯</b> ೪      | २४ - २६         |
| तृतीय प्रकाश                                    |                 |                 |
| मञ्जलाचररण                                      | 9               | २६              |
| महाव्रताधिकारके अन्तर्गत महाव्रतका              |                 |                 |
| लक्षण और उनके नाम                               | २ – ४           | २६ - २७         |
| अहिसामहाव्रतका स्वरूप                           | x - 0           | २७              |
| जीवकी जातियोका वर्णन, तदन्तर्गत                 |                 |                 |
| नरकगतिका वर्णन                                  | = - 99          | २७ – २८         |
| तिर्यंश्वगतिसम्बन्धो जोवोका वर्णन               | <b>१२ –</b> २१  | २६ - २६         |
| पृथिवी, जल, अग्नि और वायुकायिक                  |                 |                 |
| जीवोके विशेष प्रकार                             | २२ - २५         | २६ - ३०         |
| वनस्पतिकायिक जोवोके प्रकार                      | २६ – ३४         | ३० - ३२         |
| त्रसजीवोका वर्णन                                | ३६ – ४४         | <b>३२ - ३३</b>  |
| सत्यमहाव्रतका वर्णन, तदन्तर्गत असत्यके          |                 |                 |
| चार भेद                                         | ४४ – ५१         | ३३ - ३४         |
| अज्ञानजन्य और कषायजन्यकी अपेक्षा                |                 |                 |
| असत्यके दो भेदोका वर्णन                         | ४२ – ६२         | ३४ - ३६         |
| अचीर्यमहावरका वर्णन                             | ६३ – ७१         | 38 - 39         |
| ब्रह्मचयमहाव्रतका निरूपण                        | ७२ – दरे        | 25 - 05         |
| अपरिग्रहमहाव्रतका वर्णन                         | <b>८४ - १</b> २ | o8 – 3 <i>§</i> |
| अपरिग्रहमहाव्रतमें दोष लगाने वाले               |                 | A) - A)O        |
| मुनियोंका वर्णन                                 | £3 - 900        | ४० – ४५         |
| अहिसामहात्रतको पाँच भावनाए                      | 909 - 903       | 84              |
| सत्यमृहात्रतको पाँच भावनाएँ                     | don             | 84              |
| अचौयँमहाव्रतको पाँच मावनाएं                     | १०५ - १०७       | ४२              |

| ( 31                                 | <b>)</b>       | ie.            |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| विषय                                 | रलोक           | पुष्ठ          |
| बह्मचर्यमहात्रतकी पाँच भावनाएं       | १०= - ११३      | ४२ – ४३        |
| अपरिग्रहमहात्रतको पाँच भावनाएं       | 998 - 998      | 88             |
| महात्रताधिकारका समारोप               | 995 - 999      | ४४             |
| चतुर्य प्रकाश                        |                |                |
| मञ्जलाचरण                            | 9              | 85             |
| समिति वर्णन                          | २ – ३          | 88             |
| ईर्यासमितिका वर्णन                   | ४ - १५         | ४५ – ४६        |
| भाषासमितिका वर्णन                    | <b>१६ – २७</b> | ४६ - ४७        |
| एषणासमितिका स्वरूप                   | २८ – ३४        | 84 - 88        |
| माधुकरो वृत्तिका निरूपण              | ३६ - ३८        | 85             |
| गोचरोवृत्तिका स्वरूप                 | ३६ – ४२        | 85 - Xo        |
| अग्निप्रशमनी वृत्ति                  | ४३ – ४४        | ५०             |
| गतंपूरण वृत्ति                       | ४६ – ४७        | χo             |
| अक्षज्ञक्षण वृत्ति                   | ४८ - ४१        | ४० – ४१        |
| <b>आदाननिक्षे</b> पेंगसमिति          | ४२ – ६४        | ४१ – ५३        |
| <b>व्युत्सर्ग</b> समिति              | ६६ – ६८        | ५३             |
| समिति-अधिकारका समारोप                | 90             | ४३             |
| पञ्चम प्रकाश                         |                |                |
| मङ्गलाचरण                            | 9              | ३४             |
| इन्द्रियविजयनामक मूलगुणाधिकारके      |                |                |
| अन्तर्गत स्पर्शनेन्द्रियविजयका वर्णन | २ – =          | ४४ – ४४        |
| जिह्वा-इण्द्रियविजयका वर्णन          | <b>९</b> – 9७  | ४४ – ४६        |
| घ्राणेन्द्रियविजयका वर्णन            | १८ – २४        | ४६ – ४८        |
| चक्षुरिन्द्रियविजयका वर्णन           | २६ – ३०        | <b>५७</b> – ५६ |
| कर्णेन्द्रियविजयका वर्णन             | ३१ - ३७        | ४८ - ४६        |
| इन्द्रियविजयाधिकारका समारोप          | ३८             | Xe             |
| षष्ठ प्रकाश                          |                |                |
| मङ्गलाचरण                            | 9              | ત્રક           |
| आवश्यकणञ्दका निरुक्त अर्थ            | ₹ <b>-</b> ¥   | ६०             |
| समता आवश्यकका वर्णन                  | <b>६ –</b> 98  | ६२ – ६३        |
| वन्दना आवश्यकका वर्णन                | 9x - 39        | ६३ – ६७        |
|                                      |                |                |

| विषय                              | श्लोक                           | åes.             |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| स्तुति बावश्यकका वर्णन            | ३२ – ६३                         | ६७ – ७४          |
| प्रतिक्रमण आवश्यकका स्वरूप        | ६४ – ७२                         | ७४               |
| प्रतिक्रमणका पाठ                  | ७३ - ८८                         | UE - 50          |
| प्रत्याख्यान आवश्यकका वर्णन       | न्द्र - १००                     | ८० - ८३          |
| कायोत्समें आवश्यकका वर्णन         | 909 - 990                       | दर्व – दर्र      |
| कायोत्सगंके चार भेद               | 99= - 99£                       | द्ध              |
| कायोत्सर्ग सम्बन्धो ३२ दोष और     |                                 |                  |
| अधिकारका समारोप                   | १२० – १२१                       | द <b>६ - द</b> ७ |
| सप्तय प्रकाश                      |                                 |                  |
| मङ्गलाचरण                         | 9                               | 50               |
| पञ्चाचारके नाम तथा स्वरूपका वर्णन | २ – ११                          | 59 - 55          |
| दर्शनाचारका वर्णन                 | <b>१२ – २२</b>                  | <u> </u>         |
| सम्यग्ज्ञानाचारका वर्णन           | २३ - ३६                         | £0 - £2          |
| विनयाचारका वर्णन                  | <b>98 – 9</b> 5                 | <u> ६३ – ६३</u>  |
| उपधानाचारका वर्णन                 | ४१ – ४३                         | 43               |
| बहुमानाचारका वर्णन                | ጸጸ - ጸቼ                         | <del>ረ</del> ጸ   |
| अनिह्नवाचारका वर्णन               | ४० – ४२                         | <del>ረ</del> ጻ   |
| व्यञ्जनाचारका वर्णन               | ሂ३                              | ಕ್ಷ.             |
| अर्थाचारका वर्णन                  | ४४                              | ₹X               |
| उभयाचारका वर्णन                   | ४५ – ५६                         | <u> इ</u> र – इह |
| चारित्राचारका वर्णन               | 19 – 60                         | £\$              |
| तप आचारका वर्णन                   | ६१ – ७२                         | द्ध द्र७         |
| आभ्यन्तर्तपोका वर्णन-तदक्तर्गत    |                                 |                  |
| प्रायश्चित्त तपका निरूपण          | ७३ – ६४                         | देद – १००        |
| विनय तपका वर्णन                   | <b>EX</b> – <b>E</b> E          | 900              |
| वैयावृत्य तपका वर्णन              | <b>₹</b> £ – £0                 | 900              |
| स्वाध्याय तपका वर्णन              | <del>4</del> 9 – <del>4</del> 4 | १०१ - १०२        |
| <b>ब्</b> युत्सर्ग तपका वर्णन     | 900 - 909                       | १०२              |
| ध्यान तपके अन्तर्गत आर्तध्यानका   |                                 |                  |
| वर्णन                             | 907 - 908                       | 902 - 903        |
| रौद्रध्यानका वर्णन                | 400 - 40E                       | 903              |

| विषय                                   | रलीक                   | ष्ट्रब्ड           |
|----------------------------------------|------------------------|--------------------|
| धर्म्यंध्यानका वर्णन                   | 904 - 990              | 903                |
| गुक्लध्यानका वर्णन                     | 999 - 998              | 403 - dog          |
| तपाचारका समारोप                        | ११४ - ११६              | १०४ — १०५          |
| वीर्याचारका वर्णन                      | <b>१</b> १७ — १२४      | १०५ - १०६          |
| पञ्चाचारप्रकरवका समारोप                | 924                    | 905                |
| अब्दय प्रकाश                           |                        |                    |
| मङ्गलाचरण                              | ٩                      | 90६                |
| अनुप्रेक्षाधिकारके अन्तर्गत अनित्यानु- | •                      |                    |
| प्रेक्षाका वर्णन                       | <b>२ - ११</b>          | १०६ - १०७          |
| <b>अशरणानु</b> प्रेक्षा                | <b>૧</b> २ <b>–</b> २१ | १०= - १०६          |
| ससारानुप्रेक्षा                        | २२ - १२                | १०६ – ११०          |
| एकत्वानुप्रेक्षा                       | ३३ — ४२                | १ <b>१० – ११</b> १ |
| अन्यत्वानुप्रेक्षा                     | ४३ – १२                | ११२ – ११३          |
| अशुचित्वानुप्रेक्षा                    | १३ – ६२                | ११३ – ११४          |
| आस्रवानुप्रेक्षा                       | ६३ - ७२                | ११४ – ११४          |
| संवरानुप्रेक्षा                        | ७३ - हर                | 994 - 995          |
| निर्जरानुप्रेक्षा                      | ८४ – ६३                | 990 - 995          |
| <b>लोकानु</b> प्रेक्षा                 | ₹8 — <b>6</b> 0\$      | ११८ – ११६          |
| बोधिदुर्लमानुप्रेक्षा                  | 408 - 463              | ११६ – १२०          |
| धर्मानुप्रेक्षा                        | ११४ – १२३              | 9२० – 9२9          |
| अनुप्रेक्षाधिकारका समापन               | १२४                    | 922                |
| नवस प्रकारा                            |                        |                    |
| मङ्गर्भाचरण                            | ٩                      | <b>1</b> 77        |
| चित्तको स्थिएताके लिये ध्यानको         |                        |                    |
| सामग्रीके अन्तर्गत गतिमार्गणामें       |                        |                    |
| गुणस्थान                               | २ – ६                  | 922 - 923          |
| इन्द्रिय और कायमार्गणाको अपेका ग्      |                        |                    |
| स्थान का वर्णन                         | 90 - 97                |                    |
| योगमार्गणामें गुणस्थान                 | 93 - 98                |                    |
| वेद, कषाम और योग मार्गणामें गुण।       |                        | 4 -                |
| संयममार्गणामें गुणस्यान                | 58 - 50                |                    |
| दर्शन, लेक्या और मञ्जूल मार्गणामें गृ  | णस्यान २० - देव        | 974 - 970          |

| विषय                                             | श्लोक                          | मृष्ठ       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| सम्यक्त्व, संज्ञी और आहारक मार्गणामें            |                                |             |
| गुणस्थान                                         | ३२ - ३८                        | १२७         |
| मार्गणाओंमें सम्यग्दर्शनका वर्णन करते            |                                |             |
| हुए गतिमार्गणाकी चर्चा                           | ३६ – ४८                        | १२८         |
| इन्द्रिय, काय, योग, वेद और ज्ञानमार्गणाकी        |                                |             |
| अपेक्षा वर्णन                                    | ४६ – ४६                        | 928 - 980   |
| संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञो  |                                |             |
| और आहार मार्गणाकी अपेक्षा वर्णन                  | ४७ – ६४                        | 930 - 939   |
| दशन प्रकाश                                       |                                |             |
| मङ्गलाचरण                                        | 9 - 2                          | <b>१३</b> २ |
| आर्यिकाओकी विधि                                  | ¥ - ¥                          | 9 3 3       |
| भव्यस्त्रियोंके द्वारा आर्यिकादीक्षाकी प्रार्थना | £ - 98                         | 933 - 938   |
| गुरुने क्या कहा ?                                | 94 - 90                        | 933 - 938   |
| गुरुद्वारा आर्थिकाओंको विधिका वर्णन              | <b>१</b> ८ <b>-</b> २ <u>६</u> | १३४ - १३६   |
| क्षुल्लिकाओं के त्रतका वर्णन                     | ३० - ३२                        | १३६         |
| गुरुका उपदेश पाकर भन्यस्त्रियोके द्वारा          |                                |             |
| आयिकादीक्षाग्रहणका वर्णन                         | ३३ - ३७                        | १३६ - १३७   |
| एकादस प्रकाश                                     |                                |             |
| मङ्गलाचरण                                        | 9                              | १३६         |
| सक्लेखनाकी उपयोगिता                              | 3 - 99                         | 935 - 936   |
| सल्लेखना धारण करनेका काल और                      |                                |             |
| उसके भेद                                         | 97 - 70                        | 138- 180    |
| सल्लेखनाके लिये निर्यापकाचायंकी उपयोगित          |                                | 680 - 686   |
| क्षपक द्वारा निर्यापकाचार्यसे प्रायंना           | २४ – ३१                        | 184 - 185   |
| निर्यापकाचार्यके द्वारा क्षपकको सम्बोधन          | <b>३२ – ४</b> १                | 485 - 483   |
| सल्लेखना वर्णनका समारोप                          | 8.5                            | 685         |
| द्वादरा प्रकारा                                  |                                |             |
| मञ्जलाबरण                                        | 9 - 3                          | 488         |
| देशचारित्र वर्णनकी प्रतिज्ञा                     | \$ X                           | 688 - 68X   |
| पीच अणुवतोका वर्णन                               | £ - 48                         | 488         |
| तीन गुणवतोका वर्णन                               | 1x - 5x                        | 186 - 180   |
|                                                  |                                |             |

| विषय                                   | श्लोक पृष्ठ         |
|----------------------------------------|---------------------|
| चार शिक्षावतोका वर्णन                  | २४ – ३८   १४४ – १४८ |
| अतिचार वर्णनको प्रतिज्ञा तथा           |                     |
| सम्यग्दर्शनके अतिचार                   | 18-80 das           |
| अहिंसाणुवतके अतिचार                    | ४२ — ४३ १४६         |
| सत्याणुवतके अतिचार                     | ८८ - ८६ १८६ - ४४०   |
| अचीर्याण्यतके अतिचार                   | ०४१ — ३४ — ७४       |
| ब्रह्मचर्याणुवतके अतिचार               | ५० — ५१ १५०         |
| परिग्रहपरिमाणवतके अतिचार-              | ४२ — ४३ १४१         |
| दिग्द्रतके अतिचार                      | <b>५४ — ५५</b>      |
| देशव्रतके अतिचार                       | ४६ — ४८ १४२         |
| अनर्थंदण्डव्रतके अतिचार                | 22 - 42 9X2         |
| सामायिकत्रतके अतिचार                   | ६२ – ६३ १४३         |
| प्रोवधोपवासके अतिचार                   | ६४ — ६६ १४३         |
| भोगोपभोगपरिमाणके अतिचार                | ६७ — ६६ १४३         |
| अतियिसविभागवतके अतिचार                 | ७० – ७१ १५४         |
| सस्लेखनाके अतिचार                      | ७२ – ७३ १४४ – १४४   |
| वृत और शीलका विभाग                     | ७४ – ७६ १४४ – १४४   |
| जिनपूजा आदिका निर्देश                  | ४४१ ३७ – ७७         |
| जिनवाणोके प्रसारका निर्देश             | =0 - =0 9xx - 9xx   |
| प्रतिमानोका नामनिर्देश                 | ८६ — ६३ १४६ – १४७   |
| दर्शनिकश्रावकका लक्षण                  | £8 - 900 940 - 945  |
| व्रतिक आदि प्रतिमामोके लक्षण           | 909 - 904 944 - 940 |
| उद्दिष्ट-स्थाग प्रतिमाका विशेष निर्देश | १९० — १२० १६० — १६१ |
| श्रावकधमं प्रकरणका समारोप              | १२१ - १२२ १६१       |
| त्रयोदश प्रकाश                         |                     |
| मञ्जलाचरण                              | १ १६२               |
| देशचारित्र धारण करनेके लिये अन्तरङ्ग   |                     |
| कारणभूत कर्मोंकी दशाका वर्णन           | २ - ५ १६२           |
| उपशामनाका लक्षण और भेद                 | ६ - १२ १६३ - १६४    |
| स्विति उपवामना, अनुभाग उपवामना         |                     |
| और प्रदेश उपशामनाका लक्षण              | 93-23 958-958       |

| विषय                                   | रलोक               | पृष्ठ     |
|----------------------------------------|--------------------|-----------|
| देशचारित्र धारण करनेमें करणोका विशेष   |                    |           |
| निर्देश                                | २४ - २७            | १६४ - १६६ |
| अधःप्रवृत्त आदि करणोका कार्यं          | २८ - ३३            | 9 ६ ६     |
| देशचारित्रके गुणस्थानका निर्देश        | 38 <del>- 30</del> | 955 - 950 |
| देशचारित्र धारण करनेका फल              | 35 - 25            | 940 - 940 |
| देशव्रतो तिर्यञ्चो तथा मनुष्योका निवास | 80 - 83            | 9६=       |
| प्रकरणका समारोप                        | 88 - 80            | 95= - 958 |
| प्रशस्ति                               | 9 - =              | 900 - 909 |
| परिशिष्ट                               |                    |           |
| आहार सम्बन्धी ४६ दोषोका वर्णन          |                    | १७२ – १७४ |
| बत्तोस अन्तराय                         |                    | 90= - 959 |
| वन्दना सम्बन्धो कृतिकर्मके बत्तोस दोष  |                    | 9=9 - 9=1 |
| कायोत्सर्ग के १८ दोष                   |                    | 958 - 955 |
| <b>शीलके अठारह हजार भेद</b>            |                    | 954       |
| मुनियोके चौरासी लाख उत्तरगुण           |                    | 9=9       |
| नें <b>जं</b> रा                       |                    | 9== 9=0   |
| सल्लेखना                               |                    | 950 - 955 |

### सम्यक्चारित्र-चिन्तामणिः

#### प्रथम प्रकाश

#### सामान्यमूलगुणाधिकार

अब 'सम्यक्त्व-चिन्तामणि'के द्वारा सम्यग्दर्शन और 'सज्ज्ञान-चिन्द्रका'के द्वारा सम्यग्ज्ञानका वर्णन करनेके पश्चात् सम्यक्चारित्र-का वर्णन करनेके लिये 'सम्यक्चारित्र-चिन्तामणि' ग्रन्थका प्रारम्भ करते हैं। निविध्न ग्रन्थ-समाप्तिके लिये प्रारम्भमे मङ्गलाचरण करते हैं।

ध्यानानले येन हुताः समस्ता रागादिवोषा मवदुःखदास्ते । आर्हन्त्यविद्याजितमत्र वन्दे जिन जितानन्तभवीग्रदाहम् ॥ १॥

अर्थ — जिन्होंने सासारिक दु.ख देने वाले उन प्रसिद्ध रागादिक समस्त दोषोको ध्यानरूपी अग्निमे होम दिया है, जो अष्ट प्रातिहार्य-रूप आहेंन्त्य पदसे सुशोभित हैं तथा जिन्होंने अनन्त भवसम्बन्धी तीव्र दाहको जीत लिया है — नष्ट कर दिया है, उन जिनेन्द्र भगवान् को मैं नमस्कार करता हैं॥ १॥

निहत्य कर्माष्टकशत्रुसैन्यं लोकाग्रमध्ये निवसन्ति ये तान्। सिद्धान् विशुद्धान् जगति प्रसिद्धान् वन्दे सदाहं निजमावशुद्धये ॥ २ ॥

अर्थ — जो अष्टकर्म समूहरूप शत्रुकी सेनाको नष्टकर लोकके अग्र-भागमे निवास करते हैं, जो विशुद्ध है तथा जगत्मे प्रसिद्ध हैं उन सिद्ध परमेष्टियोको मैं अपने भावोकी शुद्धिके लिये सदा नमस्कार करता हूँ ॥ २॥

आचार्यवयित् गुणरत्नघुर्यान् बहुभुतान् विश्वहितप्रसक्तान्। साधुन् सवा भायससाधनोत्कान् नमामि नित्यं वर भक्तिभावात्।। ३॥

अर्थ — गुणरूपी रत्नोंसे श्रेष्ठ उत्तम आचार्योंको, सब जीवोके हितमे संलग्न उपाध्यायोको और सदा आत्मकल्याणके सिद्ध करनेमे उत्कण्ठित साधुओंको मैं उत्कृष्ट भन्तिभावसे नित्य ही नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ सम्यग्व्यवस्थां प्रविद्याय यः प्राक् सम्यालयामास प्रजासमूहम्। विरुद्ध पश्चाव् भवतो जनाली प्रवर्षयामास शिवस्य वर्षा ॥ ४ ॥

तमाविदेवं सुरजातसेवं भग्यौधवन्दां जनताभिनन्द्यम् ।
गुणैर्लसन्तं महसा हसन्तं विश्वान्य देवान् कृतरागिसेवान् ।। १ ॥
प्रणम्य भक्त्या भवभञ्जनाय चारित्रचिन्तामणिमत्र वक्ष्ये ।
ये सन्ति केचिन्मतिमान्द्यभाजतेषां कृतेऽयं मम सत्प्रयासः ॥ ६ ॥
अतो न विद्वजनमाननीर्यर्बुर्धीवध्यं मिय दौर्मनस्यम् ।
श्रुतस्य सेवा महनीय कार्यमित्येव हेतोरहमत्र लग्न ॥ ७ ॥
यो वतंते यस्य निसर्गजातो न तस्य लोपः सहसा प्रसाध्यः ।
चारित्रचिन्तामणिरेव लोके चिन्त्याभिदाने सततं प्रसिद्धः ॥ ८ ॥

अर्थ — जिन्होंने पहले समीचीन व्यवस्थाकर प्रजा-समूहका पालन किया था और पश्चात् संसारसे विरक्त हो सब लोगोको मोक्षका मार्ग दिखलाया था, देवोने जिनको सेवाकी थो, जो भव्यसमूहके द्वारा वन्दनीय थे, जनसमूहके अभिनन्दनीय थे, गुणोसे शोभायमान थे तथा रागी मनुष्योके द्वारा सेवित ससारके अन्य देवोकी जो अपने तेजसे हँसी कर रहे थे उन आदिदेव — वृषभनाथ भगवानको मैं संसार परिभ्रमणका नाश करनेके लिये भक्तिसे प्रणाम कर यहा 'चारित्र-चिन्तामणि' ग्रन्थको कहूंगा। इस ससारमे जो कोई बुद्धिकी मन्दतासे युक्त हैं उनके लिये मेरा यह सत्प्रयास है। अत विद्वज्जनोके द्वारा माननीय ज्ञानोजन मेरे ऊपर दौर्मनस्य न करे — इसने यह ग्रन्थ क्यो रचा, ऐसा भाव न करे। श्रुतको सेवा करना एक अच्छा कार्य है, इसी हेतुसे मैं इस कार्यमें संलग्न हुआ हूँ। जिसका जो निसर्ग जात-स्वभाव होता है उसका लोग भी तो सहसा नही किया जा सकता। इस जगत्मे चारित्ररूपो चिन्तामणि हो अभिलिषत पदार्थोंके देनेमे निरन्तर प्रसिद्ध है, अत. उसका वर्णन करता हूं ॥ ४-८ ॥

आगे चारित्रका लक्षण कहते हैं-

संसारकारणनिवृत्तिपरायणानां

या कर्मबन्धननिवृत्तिरियं मुनीनाम् । सा कथ्यते विशवबोधधर्मम्नीन्द्रै-

श्वारित्रमत्र शिवसाधनमुख्यहेतुः ।। ९ ।।

अर्थ-संसारके कारण मिथ्यात्व तथा हिंसादि पापोकी निवृत्ति करनेमे तत्पर मुनियोकी जो कर्म-बन्धनसे निवृत्ति है-कर्मबन्धनके कारणोको दूर करनेका प्रयास है वहो निर्मल ज्ञानके धारक मुनिराजो- के द्वारा चारित्र कहा जाता है। इस जगत्मे चारित्र ही मोक्ष प्राप्तिका प्रमुख हेतु माना गया है।। ६।।

#### अथवा

मोहब्बान्तापहारे प्रकटितिबशवज्ञानपुञ्जो जनो यो रागादीनां निवृत्ये परिहरति सदा वापतापं दुरन्तम् । चारित्रं तन्मनीन्द्रैः शिवसुखसदनं कीर्त्यते कीर्तिपात्रे-

राचार्यरात्मिनिव्हेनिबिलगुणबरैः स्वात्मसंवेबनाह्यैः ॥१०॥ अर्थ-मोह—मिध्यात्वरूपो अन्धकारके नव्द हो जानेपर प्रकट होने वाले निर्मल ज्ञान समूहसे युक्त मनुष्य, रागादिक विभाव भावो को नव्द करनेके लिए जो सदा दु बदायी पापरूपो सन्तापका त्याग करता है वही आत्मिनिव्ह—आत्मध्यानमे लोन, समस्त गुणोका धारक तथा स्वात्मानुभूतिसे युक्त यशस्वी, मुनिराज आचार्योके द्वारा चारित्र कहा जाता है। यह चारित्र मोक्ष सुखका सदन है—अर्थात् चारित्रसे हो मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है॥ १०॥

#### अथवा

आत्मस्बभावे स्थिरता युनीनां या वर्तते स्वात्मसुखप्रदात्री । सा कीर्त्यते निर्मलबोधबद्भिस्चारित्र नामा परमार्थतस्व ॥ १९ ॥

अर्थ-- निश्चयनयसे मुनियोकी, स्वात्मसुखको देनेवालो जो आत्म-स्वभावमे स्थिरता है वही निर्मल ज्ञानधारी मुनियोके द्वारा चारित्र कहा जाता है ॥ ११ ॥

#### अथवा

हिसादिवापाद् व्यवहारतो या भवेन्युनीनां विनिवृत्तिरेवा।
चारित्रनाम्ना भृवि सा प्रसिद्धा कमौंघककानल पुञ्जभृता॥ १२॥
अर्थ—व्यवहारनयसे—चरणानुयोगकी पद्धतिसे मुनियोको जो
हिसादि पापोसे निवृत्ति है वहो पृथिवोपर चारित्र नामसे प्रसिद्ध है।
यह चारित्र कर्मसमूहरूप वनको भस्म करनेके लिये अग्नि समूहके
समान है॥ १२॥

आगे चारित्रको कौन मनुष्य प्राप्त होता है, यह कहते हैं—

मोहस्य प्रकृतीः सप्त हत्वा प्राप्तसुवर्शनः । कर्मभूमिसमुस्पन्नो नरी भव्यत्वभूषितः ॥ १३ ॥ तस्वतानयुतो भीतो भवस्त्रमणसन्ततेः । माजवं जवसिन्धोरच तीरं प्राप्य प्रसन्नद्धीः ॥ १४ ॥ प्रत्याख्यानावृतेर्जातेऽनुदये शान्तिभूषितः । चारित्र लभते कश्चिन् सति सञ्ज्वलनोदये ॥ १४ ॥ संयमलिब्बरित्येषाऽबद्धायुष्कस्य सम्भवेत् । बद्धदेवायुषो वा स्याग्नाग्यस्य जातुचिद् भवेत् ॥ १६ ॥ बद्धदेवेतरायुष्कोऽणुत्रतं वा महात्रतम् । सन्धर्तुं नैव शक्नोति नियोगादिह जन्मनि ॥ १७ ॥

अर्थ — मोहनीयकी सात प्रकृतियोको नष्टकर उपशम, क्षय या क्षयो-पशमकर जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्तकर लिया है, जो कर्मभूमिमे उत्पन्त है, भव्यत्वभावसे सहित है, तत्त्वज्ञानसे युक्त है, संसार-भ्रमणकी सन्तित्से भयभीत है तथा संसाररूपी समुद्रका तट प्राप्त होनेसे जिसकी बुद्धि प्रसन्त है—संक्लेशसे रहित है, प्रत्याख्यानावरण कषायका अनुदय होनेसे जो शान्तिसे विभूषित है ऐसा कोई मनुष्य सज्वलन तथा नोकषायोका यथासम्भव उदय रहते हुए चारित्रको प्राप्त होता है। यह सयमलिख—चारित्रकी प्राप्ति उस मनुष्यको होती है जो अबद्धा-युष्क है अर्थात् जिसने अभी तक परभव सम्बन्धी आयुका बन्ध नही किया है और यदि किया है तो देवायुका ही बन्ध किया है अन्य किसीको यह संयमलिख प्राप्त नही होती। क्योकि ऐसा नियम है कि जिसने देवायुके सिवाय अन्य आयुका बन्ध कर लिया है ऐसा जीव इस जन्ममे न तो अणुवृत धारण करनेमे समर्थ होता है और न महावृत्त धारण करनेमे। तात्पर्य यह है कि संयमलिख और सयमासंयम लिख उपर्युक्त जोवको ही होती है।। १३-१७॥

आगे मुनिदीक्षा लेनेबाला मनुष्य क्या करता है, यह कहते हैं—

बन्धुवर्गं समापृच्छय मङ्क्त्वा स्तेहस्य बन्धनम् ।
पञ्चाक्षीविजयं कृत्वा बिरक्तो वेह पोषणात् ॥ १८ ॥
विपिते मुनिभियुंक्त करुणाकरसन्तिभम् ।
अवाग्विसर्गं वपुषा मोक्षमार्गनिकपकम् ॥ १९ ॥
गुरुं सम्प्राप्य तत्पाव-युगल बिनमन्मुवा ।
प्रार्थयते-बयासिन्धो ! मा तारय भवाणंवात् ॥ २० ॥
न मे किष्वद् भवे नाहं वर्ते कोऽपि कस्यचित् ।
मवत्पावद्वयं मुक्त्वा शरणं नैव विद्यते ॥ २९ ॥
वस्वा निर्मन्यसन्वीक्षां तारयेह भवाविद्यतः ।
इस्यं सम्प्रार्थ्य तत्पावद्वन्द्वस्तविस्रोचनः ॥ २२ ॥

#### अश्रुतिक्तमुखस्तिष्ठेत् तस्य वागमृतोत्मुकः।

अर्थ — मुनि दीक्षा धारण करनेके लिये उत्सुक भव्यमानव, बन्धुवर्गसे पूछकर, स्नेहरूपो बन्धनको तोडकर तथा पन्च इन्द्रियोपर विजय प्राप्तकर शरीर पोषणसे विरक्त होता हुआ वनमे उन गुरुके पास जाता है जो अनेक मुनियोसे सहित हैं, दयाके मानो सागर हैं और वचन बोले विना ही भरीर द्वारा—शरीरकी भान्तमुद्राके द्वारा हो मोक्ष-मार्गका निरूपण कर रहे हैं। गुरुके पास जाकर वह उनके चरण गुगल को नमस्कर करता हुआ हर्षपूर्वक प्रार्थना करता है—हे दयाके सागर मुझे ससाररूपो सागरसे तारो—पार करो। ससारमे मेरा कोई नही है और मैं भी किसोका कुछ नहो हूँ, आपके चरण गुगलको छोड़कर अन्य कुछ भरण नही है, अत. आप निर्मन्थ दोक्षा देकर इस ससार-सागरसे पार करो। इस प्रकार प्रार्थना कर वह गुरुके चरणगुगलपर दृष्टि लगाकर चुप बैठ जाता है। उस समय उसका मुख आंसुओसे भीग रहा होता है और वह गुरुके वचनामृतके लिये उत्सुक रहता है।। १६-२२।।

आगे गुरु क्या कहते हैं, यह बताते हैं-

गुरः प्राह बहामव्य ! साघु संचित्तित त्वया ॥ २३ ॥ ससारोऽय महाबु.खबृक्षकम्बोऽस्ति सन्ततम् । श्रेय एतस्परित्यागे नावाने तस्य निश्चितम् ॥ २४ ॥ गृहाणु मुनिबीक्षां त्वमेषीव भवतारिणी । साधुमूलगुणान् बन्नि शृणु ध्यानेन तानिह ॥ २४ ॥

अर्थ-गुरु ने कहा - हे महाभव्य । तुमने ठोक विचार किया है। यह संसार सदा महादु:खरूपो वृक्षका कन्द है। इसका त्याग करनेमे कल्याण निश्चित है, ग्रहण करनेमे नही। तुम मुनि दीक्षा ग्रहण करो, यही संसारसे तारनेवाली है। मैं मुनियोके मूलगुण कहता हूँ उन्हे तुम ध्यानसे सुनो॥ २३-२४॥

आगे मूलगुणोके अन्तर्गत पाँच महाव्रतोका सिक्षप्त स्वरूप कहते हैं-

र्भाहसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहो। एतानि पश्च कथ्यन्ते महावतानि सूरिभः॥ २६॥ त्रसस्थावरजीवानां हिसायाः वर्जनं नृभिः। अहिसा नाम विजेषं महावतमनुसमम्॥ २७॥ स्वस्यस्थलिकेवेन द्विविधं वर्ततेऽनृतम्।
तस्य स्थागो नृणां क्षेयं सत्यं नाम महात्रतम् ॥ २८॥
सर्वथा परवस्तुनां त्थागो ह्यस्तेयमुच्यते।
बाराः स्वपरभेवेन द्विविधा परिकीर्तिताः ॥ २९॥
मनुजैस्तत्परित्यागो बह्य नाम महात्रतम्।
बाह्याभ्यन्तरभेवेन द्विविधोऽस्ति परिग्रहः॥ ३०॥
तस्य त्यागो नृभियंस्तु सोऽपरिग्रह उच्यते।
महात्रतस्वरूपं वं गवित ते समासतः॥ ३९॥

अर्थ-अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये आचारों द्वारा पाँच महाव्रत कहे गये हैं। मनुष्य जो त्रस और स्थावर जीवोको हिसाका त्याग करते हैं वह अहिसा महाव्रत है। सूक्ष्म और स्थूलके भेदसे असत्य दो प्रकारका है। मनुष्योके जो दोनो प्रकारके असत्यका त्याग है वह सत्य महाव्रत है। बिना दो हुई परवस्तुओका सर्वथा त्याग करना अचौर्य महाव्रत है। स्व और परके भेदसे स्त्रियां दो प्रकारकी कहो गई हैं, उनका मनुष्यो द्वारा जो त्याग होता है वह ब्रह्मचर्य नामका महाव्रत है। बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे परिग्रह दो प्रकारका है। मनुष्यो द्वारा उसका जो त्याग किया जाता है, वह अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिये सक्षेपसे पाँच महाव्रतोका स्वरूप कहा है। २६-३१॥

आगे पांच समितियोका स्वरूप कहते हैं-

ईर्वाभाषेषणादानन्यासभ्युत्सर्गसंक्षिताः । महाव्रतस्य रक्षार्थं ज्ञेय समितिपञ्चकम् ॥ ३२ ॥ विवाबण्डमित भूभीमागं वृष्ट्वा मुनीश्वरै:। गम्यते यत् सुविशेषा हीर्यासमितिरत्र सा ॥ ३३ ॥ हिता मिता प्रिया वाणी मुनिभिया समुच्यते। भाषासमितिरक्ता सा सत्यवागिधपेजिनैः ॥ ३४॥ एकवार दिवा भुड्कते मुनिर्यत्वाणिपात्रयोः। समितिज्ञेया साधुकत्याणकारिणी ॥ ३५ ॥ श्रानोपकरणादीनां समीक्ष्यादानसंस्थिती । आवानन्याससंज्ञा समितिर्बुधसम्मता ॥ ३६॥ सा मलमुत्राविबाघाया निवृत्तिर्गतजन्तके। धामनि क्रियते या सा ब्युत्सगंसिमतिर्मता ॥ ३७ ॥

अर्थ—ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-स्यास (आदान-निक्षेप) और म्युत्सगं ये पाँच समितिया महान्नतोकी रक्षाके लिये कही गई हैं। मुनिराज दिनमे जो चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं वह ईर्या समिति है। मुनि जो हित-मित प्रिय वाणीको बोलते हैं उसे सत्य वचनके स्वामी जिनेन्द्र भगवान्ने भाषा समिति कहा है। मुनि दिनमे एक बार जो यथाविधि पाणिपात्रमे भोजन करते हैं वह साधुओका कल्याण करने वालो ऐषणा समिति जानने योग्य है। ज्ञानके उपकरण शास्त्र, शौचके उपकरण कमण्डलु और संयमके उपकरण पीछो आदिको देखकर उठाना रखना आदान-न्यास (आदान-निक्षेपण) समिति ज्ञानो जनोके द्वारा मानी गई है। जोवरहित स्थानमे मुनियो द्वारा जो मलमूत्र आदिकी बाधासे निवृत्ति को जातो है वह व्युत्सगं या प्रति- क्ठापना समिति मानो गयी है।। ३२-३७।।

आगे पञ्च-इन्द्रिय-जयका वर्णन करते हैं-

स्पर्शनं रसनं झाणं चक्षु श्रवणमेव च। हवीकाणि समुख्यम्ते सम्यग्ज्ञानधरैर्नरैः ॥ ३८॥ हुचीकाणां जय. कार्यः साधुवीक्षासमुद्यतेः। ये हि दासा हुवीकाणा तेषां दीक्षा क्व राजते ॥ ३९॥ कामिनीकोमलाङ्गे च रूक्षे पाषाणखण्डके। रागद्वेषौ न यस्य स्तः स भवेत् स्पर्शनोज्जयी ।। ४० । इन्टानिन्टरसे भोज्ये माध्यस्थ्यं यस्य विद्यते । रसनाक्षजयस्तस्य शस्यते भूवि साधुभिः॥ ४१॥ सौगन्ध्ये चापि दौर्गन्ध्ये माध्यस्थ्य न जहाति यः । ब्राणाक्षविजयी स स्यात् कर्मक्षपणतत्परः॥४२॥ मनोज्ञे ह्यमनोज्ञे च रूपे यस्य न विद्यते। वैषम्य विप्रपत्तिरच स चक्षुविजयी भवेत्।। ४३।। निन्दायां स्तवने यस्य माध्यस्थ्य नेव हीयते। श्रवणाक्षजयी स स्यात् साधुदीक्षाधरी नरः॥ ४४ ॥ यथा खलीनतो हीना हयाः कापथगामिन.। संयमतो होना नराः कापथगामिनः ॥ ४५॥

अर्थ-सम्याज्ञानको धारण करनेवाले मनुष्योके द्वारा स्पर्शन, रसना, घाण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ कहो जाती हैं। मुनि-दीक्षाके लिये उद्यत मनुष्योको इन्द्रियोको जय करना चाहिये। क्योकि जो इन्द्रियोके दास है उनकी दोक्षा कहाँ विराजती है, अर्थात् कहीं नहीं। स्त्रोंके कोमल शरोरमें और रूक्ष पाषाण खण्डमें जिसके राग, द्वेष नहीं है वह स्पर्शनेन्द्रिय जयो कहलाता है। इब्ट और अनिब्ट रस वाले भोजनमें जिसको मध्यस्थता विद्यमान रहती है उसका रसनेन्द्रिय विजय पृथिवीपर साधुओं द्वारा प्रशसित होता है। सुगन्ध और दुर्गन्धमें जो मध्यस्थताको नहीं छोड़ता है वह कर्म-क्षयमें उद्यत घाणेन्द्रियजयी होता है। मनोज और अमनोज रूपमें जिसके विषमता और विरोध नहीं है वह चक्षुरिन्द्रिय विजयों होता है। निन्दा और स्तुतिमें जिसको मध्यस्थता नहीं छूटती वह मुनि-दोक्षामें तत्पर रहने वाला मनुष्य कर्णेन्द्रियजयी होता है। जिस प्रकार लगामसे रहित घोडे कुमार्गगामी होते हैं उसी प्रकार सयमसे रहित मनुष्य कुमार्गगामी होते हैं। ३६-४५॥

आगे छह आवश्यकोका कथन करते है-

साधनान्दिनं कार्यं वढावश्यकपालनम्। समता बन्दना पापि स्तुतिस्तीर्थकृतां सदा। ४६॥ प्रतिक्रमणं च प्रत्याख्यानं व्युश्सर्ग एव च। इस्पेते षड् सुविज्ञेयाः प्रोक्ता आवश्यका जिनै।। ४७।। इच्टानिष्टपदार्थेष रागद्वेषविवर्जनम् । समता शस्यते सद्भिरात्मशुद्धिविधायिनी ॥ ४८ ॥ चतुर्विशतितीर्थेशामेकस्य स्तवनं क्रियते साधुना यसद् बन्दना नाम कथ्यते ॥ ४९ ॥ सर्वतीर्थकृतां भक्त्या स्तवनं यद विधीयते। स्तुतिरावश्यकं श्रेयं मुनीनां मोददायनम् ॥ ५० ॥ भूतकालिकदोषाणां प्रायश्चित्त विधायिनी। किया या साधुसङ्कस्य सा प्रतिक्रमण मतम्॥ ५१॥ भाविकाले विधास्यामि जात्चिन्नैव पातकम । इत्येवं बत्प्रतिज्ञान प्रत्याख्यानं तद्च्यते ॥ ५२॥ **अन्तर्वाह्योप**धिरयागे कायमोहविवर्जनम्। ध्वायं ध्यायं महामन्त्र व्युत्सर्गः सोऽभिधीयते ॥ ५३ ॥

अर्थ-साधुको प्रतिदिन छह भावश्यकोका पालन करना चाहिये समता, वन्दना, तोर्थंकरोकी स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और ब्युत्सर्गं ये छह आवश्यक जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे गये हैं, अतः जानने योग्य है। इब्ट-अनिब्ट पदार्थोंने राग-देवका त्याग करना, सत्पुरुषोके द्वारा समता कहो गई है। यह समता आत्म-शुद्धिको देने वाली है। चौबीस तीर्थंकरोमेसे किसी एक तीर्थंकरका हर्षपूर्वंक जो स्तवन किया जाता है वह बन्दना कहलाती है और सभी तीर्थंकरोका भक्तिसे जो स्तवन किया जाता है वह स्तुति नामक आवश्यक कहलाता है। यह आवश्यक मुनियोको आनन्द देनेवाला है। भूतकालीन दोषोका प्रायश्चित दिलाने वाली साधु समूहको जो क्रिया है वह प्रतिकाण मानो गई है। भावो कालमे कभी भी ऐसा पाप नही करूगा इस प्रकारका जो नियम है वह प्रत्याख्यान कहलाता है। अन्तरङ्ग और विहरङ्ग परिग्रहका त्यागकर महामन्त्रका ध्यान करते हुए जो शरीर से मोह छोड़ा जाता है वह ब्युत्सर्गं नामका आवश्यक कहलाता है। ४६-५३।।

#### आगे शेष सात गुणोका वर्णन करते हैं-

लोचाचेलक्यमस्नान भूशय्याऽहन्तषावनम्। स्थितिभूक्त्येकमुक्ती च सप्तंते शेष सद्गुणाः ॥ ५४ ॥ मासद्वयेन मार्धस्तु त्रिभिर्मासचतुष्टयात्। शिरःस्थान्**रमभुकूर्चस्थान्**कचान् लुञ्चेत् प्रमोदतः ॥ ५५ ॥ लुञ्चस्य दिवसे कार्य उपवासो नियोगत.। एकान्ते लुञ्चनं श्रेष्ठमहंभावनिवारणात्॥ ५६॥ ब्रह्मचर्यस्य शुद्ध्यर्थमाचेलक्य मुदा बहेत्। नैर्ग्रन्थ्ये विद्यमानेऽपि नाग्न्यं मूलगुणो मतः ॥ ५७ ॥ चेलखण्डपरित्यागाद् ब्रह्मचर्यं परीक्ष्यते। वस्त्रान्तविकृतिर्द्वे नैव शक्या शरीरिपिः॥ ५८॥ जोबहिसानिबृत्यर्थं वैराग्यस्य च स्नानत्यागो विद्यातव्यः साधुभिः शिवसाधकैः ॥ ५९ ॥ विष्टरादिवरित्यागे भूशय्या शरणं मतम्। कटः पस्रालपुज्जो वा कवाचिव् ग्राह्म उच्यते ॥ ६० ॥ रजन्याः पश्चिमे भागे श्रमस्य परिहाणये। शेरते मुनय: किञ्चिद् भूपृष्ठे जातु कर्कशे ॥ ६९ ॥ कुन्दपुष्पामदम्सालीं दृष्ट्वा रागः प्रजायते। विनाशायादन्तधावनमुख्यते ॥ ६२ ॥ तद्रागस्य

वासरे होकवाह यो स्थित्वा पाणिपात्रयोः। मुड्क्ते साधुरनासक्त्या तिस्थितिभोजनं मतम्॥ ६३॥ एकस्मिन् विवसे मुक्तिबेले हे विनिरूपिते। गृहिणां साधुसङ्गस्तु सम्मुड्क्ते होकवारकम्॥ ६४॥

अर्थ-केशलोच करना, नग्न रहना, स्नान नही करना, पृथिवोपर सोना, दातौन नही करना, खडे-खडे आहार करना और एक बार आहार लेना, ये मुनियोके शेष सात गुण माने गये हैं। दो माह, तोन माह अथवा चार माहमे शिर तथा डाढी मूछके केशोका हर्षपूर्वक लोच करना चाहिये। लोचके दिन नियमसे उपवास करना चाहिये। एकान्तमे केशलोच करना श्रेष्ठ है क्योकि उसमे अहंभाव-अहंकार नही होता। ब्रह्मचयंको शुद्धिके लिये हर्षपूर्वक नाग्न्यव्रत घारण करना चाहिये। निर्प्रन्थ---निष्परिग्रह दशाके रहते हुए भी नाग्न्य त्रतको मूछ-गुण माना गया है। क्यों कि वस्त्रखण्डका परित्याग होनेसे ही ब्रह्म-चर्यको परोक्षा होतो है। वस्त्रके भोतर होनेवाला विकार प्राणियोके द्वारा देखा नही जा सकता। जीव हिसाकी निवृत्ति तथा वैराग्यको वृद्धिके लिये मोक्षको साधना करनेवाले साधुओको स्नानका त्याग करना चाहिये । बिस्तर आदिका त्याग हो जानेपर साधुओको भूशय्या ही शरण मानी गई है। कभो चटाई और पुआल आदि भो ग्राह्य-ग्रहण करने योग्य माने गये हैं। थकावटको दूर करनेके लिये मुनि रात्रिके पश्चिमार्ध भागमे कर्कश पृथ्वो-पृष्ठपर कभी कुछ शयन करते है। कुन्दके फूल समान आभावाली दन्तपक्तिको देख कर राग उत्पन्न होता है। उसका नाश करनेके लिये अदन्तधावन गुण कहा जाता है। मुनि दिनमे एक बार खड़े होकर पाणिपात्र हाथ रूपी पात्रमे अनामक्त भावसे जो आहार करते हैं वह स्थिति-भोजन नामका गुण है। गृहस्थोके लिये दिनमे भोजन करनेके लिये दो बेला कही गई है परन्तु साधु-समूह एक बार हो भोजन करते हैं उनका यह एक भुक्त-मूलगुण कहलाता है ॥ ५४-६४ ॥

इस प्रकार गुरुके मुखसे मूलगुणोका वर्णंन सुन दोक्षाके लिए उद्यत मनुष्य क्या करता है, यह कहते हैं—

> इत्थं मूलगुणान् श्रुत्वा गुरुवदनवारिजात्। ओमित्युक्त्वा मुवा नातो रोमाञ्चित कलेवरः॥ ६५॥

120

लुञ्चित्वा वाणियुग्मेन कचान् शिरसि संस्थितान् ।

मुक्तवा बस्त्रावृति सद्यः सञ्जातोऽसौ हिगम्बरः ॥ ६६ ॥

गुरुणा कृत संस्कारो धृतिपिच्छकमण्डलुः ।

मुगुभे सीणसंसारः साधुसञ्जाभनन्वितः ॥ ६७ ॥

करणानां विगुद्धिर्या विश्वता परमागमे ।

तां सम्प्राप्य परिप्राप्तोऽप्रमत्तविरतस्थितिम् ॥ ६८ ॥

सन्तर्मृहर्तमध्येऽसौ प्रमत्तविरतोऽभवत् ।

कृत्वारोहाबरोहौ स षव्ठसप्तमयोश्चिरम् ॥ ६९ ॥

यूत सामायिकच्छेवोपस्थापनसंयमः ।

विज्ञहार महीपृष्ठे गुरुसञ्जनमन्वितः ॥ ७० ॥

अष्टाञ्जसम्यक्त्वविभूषितो यो, यो ज्ञानशाखोल्लसित समन्तात्। चारित्रसौगन्ध्यसमन्वितो यः स मोक्षमार्गो मम मोक्षवः स्यात्॥ ७९॥

अर्थ—इस प्रकार गुरुदेवके मुख कमलसे मूलगुणोको सुनकर जिसका शरीर रोमान्तित हो रहा था ऐसे उस भव्यने 'ओम्' स्वोकार है, ऐसा कह दोनो हाथोसे सिरके केशोका लोच किया तथा वस्त्रका आवरण दूरकर वह थोघ्र हो दिगम्बर हो गया। गुरुने जिसका संस्कार किया था जो पोछो और कमण्डलुको धारण कर रहा था, जिसका संसार अल्प रह गया था तथा उपस्थित साधु समूहने जिसका अभिनन्दन किया था ऐसा वह नवीन दोक्षित, अतिशय सुशोभित हो रहा था। परमागममे करणो—अध प्रवृत्त तथा अपूर्वकरण आदि परिणामोकी जो विशुद्धि दिखलाई गई है उसे प्राप्तकर वह अप्रमत्त-विरत नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त हो गया। पश्चात् अन्तमुह्तंके भोतर प्रमत्तविरत हो गया। इस तरह वह छठवें और सातवे गुणस्थानमे आरोह-अवरोह—चढना उतरना करता हुआ सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्रसे युक्त हो गया। पश्चात् गुरु-आचार्य तथा सञ्चन्स मुनयोंके साथ उसने पृथिवोपर विहार किया।

ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि जो अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनसे सुशोबित है, ज्ञानको शाखाओसे उल्लसित-अतिशय शोभायमान है और चारित्ररूपो सुगन्धिसे सहित है ऐसा मोक्षमार्ग मुझे मोक्षका देनेवाला हो॥ ६५-७ १॥

इस प्रकार सम्यक्चारित्रचिन्तामणि ग्रन्थमे सामान्य रूपसे मूलगुणोंका वर्णन करनेवाला प्रथम प्रकाश पूर्ण हुआ।

### द्वितीय प्रकाश चारित्रलब्धिअधिकार महासावरण

यैरिन्द्रियाणि स्ववशीकृतानि चित्तस्य चाञ्चल्य मनीरितञ्च। तान् संयतान् स्वात्मविशुद्धियुक्तान्, बन्दे सदाहं शिवसौद्ध्यसिद्ध्ये॥१॥

अर्थ—जिन्होने इन्द्रियोको अपने अधीन किया है तथा चित्तको चञ्चलताको रोका है, स्वात्माव्युद्धिसे युक्त उन सयतो—ऋषि, मुनि, यित और अनगार भेदसे युक्त चतुर्विध साधुओको मै मोक्षसुखकी प्राप्तिके लिये सदा नमस्कार करता हूँ॥ १॥ आगे चारित्रको कौन व्यक्ति प्राप्त करता है, यह लिखते हैं—

चारित्र लमते कोऽत्र क्वत्यः कीदृक् च मानवः। कीदृक् तस्यात्मभावः स्यादिति चिन्ता विधीयते॥२॥ मनुजः कर्मभूम्युत्थोऽकर्मभूमिज एव च। ज्ञानोपयोगसयुक्तः सत्लेश्याभिः समन्वितः॥३॥ पर्याप्तो जागृतो योग्यब्रव्यक्षेत्राविशुम्मितः। लभते चारित्रलब्धि कर्मक्षयविधायिनीम्॥४॥ प्रथमाद्वा चतुर्याद्वा पञ्चमाद्वा गुणावयम्। प्राप्नोति सयमं शुद्धि वर्धमानां समाधितः॥४॥

अर्थ—इस पृथिवीपर कहाँ उत्पन्न हुआ कैसा मनुष्य चारित्र-को प्राप्त होता है और उसका आत्मभाव कैसा होता है ? इसका विचार किया जाता है। जो कमंभूमि अथवा अकमंभूमिमे उत्पन्न हुआ है, ज्ञानोपयोगसे सयुक्त है, शुभलेश्याओसे सहित है, पर्याप्त है, जागृत है तथा योग्य द्रव्य क्षेत्र आदिसे सुशोभित है ऐसा मनुष्य कर्मक्षय करने वालो चारित्रलिधको प्राप्त होता है। बढ़ती हुई विशुद्धिको प्राप्त हुआ यह मनुष्य प्रथम, चतुर्थ अथवा पञ्चम गुणस्थानसे सयम-महात्रत को प्राप्त होता है। अर्थात् इन गुणस्थानोसे सयमको प्राप्त होने वाला मनुष्य पहले सप्तम गुणस्थानको प्राप्त होता है, पश्चात् षष्ठ गुणस्थानने मे आता है। २-४।। आगे संयमलब्धिको प्राप्त करनेवाला कौन जीव कितने करण करता है और उन करणोमे क्या कार्य करता है यह कहते हैं—

> आद्योपशमसम्यक्त्वाल्लभते यदि थघ:प्र**व**ृत्तप्रमृति । करणत्रयम् ॥ ६॥ कुरुते वेदकप्रायोग्यवान्वा । यदि वेदकसम्यक्त्वी स्रभते संयमस्थानमनिब्ति विहाय तत्॥७॥ विश्वद्ध्या वर्धमानोऽयं कुक्ते करणद्वयम्। यदि क्षायिकसम्यक्त्वी समते संयमं शुमम् ॥ ८ ॥ वर्धमानविशुद्ध्याढ्यः । कुरते करणद्वयम्। स्थितिकाण्डकघातोऽनुभागकाण्डकसंक्षतिः गुणञ्जेणी बन्धापसरजादीनि जायन्तेऽपूर्वकरणे नियमात्साधु सन्ततेः ॥ १० ॥ आर्यखण्डसमुत्यन्नः कर्ममुसिज उच्यते। म्लेच्छ खण्डोद्भवो मर्त्योऽकर्मभूमिज इष्यते ॥ ११ ॥ आर्चखण्डे समायान्ति ये सार्धं चक्रवतिना । तेष् केचिद् धरन्तीह मुनिदीक्षां सनातनीम्।। १२॥

अर्थ-यदि प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि मनुष्य संयमको प्राप्त होता है तो वह अधःप्रवृत्त आदि तोनो करण करता है। यदि वेदक सम्यग्दृष्टि या वेदक प्रायोग्यवान्—वेदककालमे स्थित मिथ्यादृष्टि सयमस्थानको प्राप्त होता है तो वह विशुद्धिसे बढता हुआ अनिवृत्तिकरण को छोडकर शेष दो करण करता है। स्थितिकाण्डक घात, अनुभाग काण्डक घात, बन्धापसरणादिक, गुणश्रेणो निर्जरा तथा अशुभ कर्मोका शुभ कर्मे छप सक्रमण, ये सब कार्य मुनिसमूहके नियममे अपूर्वकरण नामक करणमे होते हैं। आर्यखण्डमे उत्पन्न हुआ मनुष्य कर्मभूमिज कहा जाता है और म्लेच्छ खण्डोमे उत्पन्न हुआ अक्मभूमिज माना जाता है। दिग्वजय कालमे म्लेच्छ खण्डोन जेत्यन हुआ अक्मभूमिज माना जाता है। दिग्वजय कालमे म्लेच्छ खण्डोन जेत्यन हुआ अक्मभूमिज माना जाता है। दिग्वजय कालमे म्लेच्छ खण्डोन जेत्यन हुआ अक्मभूमिज माना जाता है। दिग्वजय कालमे म्लेच्छ खण्डोन जेत्यन श्रेष्ठ मुनिदीक्षा धारण करते हैं॥ ६-१२॥

आगे सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्रका स्वरूप कहते हैं— सर्वसावद्यसंयोगं स्यवस्था केचिन्मुनीश्वराः। भवन्ति समताबारा घृतसावायिका भृवि॥ १३॥ सामाधिकाच्य्युतौ सत्यां पुनस्तत्रैव संस्थिताः । छेबोवस्थापनायुक्ता भवन्तीह मुनीस्वराः ॥ १४ ॥ एतौ सुसंयमौ नूनमाष्ट्यान्नवमाबिषम् । भवतो मुनिराजानां जिनदेवनिरूपितौ ॥ १४ ॥

अर्थ — इस भूतलपर कितने ही मुनिराज सर्वसावद्य संयोग-समस्त पाप कार्योंका त्यागकर समता-साम्यभावके आधार होते हुए सामा-यिक चारित्रके धारक होते हैं और जो सामायिक चारित्रके च्युत होने पर पुनः उसीमें स्थित होते हैं वे छेदोपस्थापना चारित्रके धारक कहलाते हैं। जिनेन्द्रदेवके द्वारा निरूपित ये दोनो उत्तम संयम मुनिराजों के छठवे गुणस्थानसे लेकर नौवे गुणस्थान तक होते हैं।। १३-१४।। आगे परिहारविशुद्धि सयमका वर्णन करते हैं—

त्रिशद्वर्षाणि यो धाम्नि मुखेन स्थितवान् सदा।
पश्चाद् विरज्य भोगेभ्यस्तीर्थक्वत्पावमूलयोः ॥ १६ ॥
दीक्षित्वा हाष्ट्रवर्षाण प्रश्याख्यानाभिधानकम् ।
अधीत्य पूर्वं यः प्राप्तः परिहारद्धं दुर्लमाम् ॥ १७ ॥
गव्यूतिप्रमितं नित्य बिहरन् नियमेन च ।
जीवराशौ गींम कुर्वन् न च लिम्पति पापतः ॥ १८ ॥
परिहारविशुद्धचाख्यः संयमी स हि कथ्यते ।
षष्ठकप्तमयोधीम्नोरेव स्यात्परिशंसितः ॥ १९ ॥
आद्योपशमसव्वृष्टिमंनःपर्ययबोधवान् ।
आहारकद्धिसयुक्तो नंत संलभते क्वचित् ॥ २० ॥

अर्थ—जो तीस वर्ष तक सदा मुखसे घरमे रहा है, पश्चात् भोगोसे विरक्त हो तीर्थं दूरके पादमूलमे दीक्षित हो आठ वर्ष तक प्रत्याख्यान पूर्वका अध्ययन कर दुर्लंभ परिहार विशुद्धि ऋदिको प्राप्त हुआ है, जो नियममे प्रतिदिन दो कोण विहार करता है तथा जीवराणिपर गमन करता हुआ भी पापसे लिप्त नही होता अर्थात् ऋदिके प्रभावसे जिसके द्वारा जीवोका घात नही होता वह परिहार विशुद्धि संयमका धारक कहलाता है। यह परिहार विशुद्धि सयम छठवे और सातवे गुणस्थानमे होता है। प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि, मन पर्यय ज्ञानी और आहारक ऋदिसे युक्त मुनि कही भी इस सयमको प्राप्त नहीं होते हैं।। १६-२०।।

आगे सूक्ष्मसाम्पराय संयमका वर्णन करते हैं-

स्वपकश्रेणियारुढः सपणाविधिमाधितः।

क्रमशः अपयन् बृत्त-मोहं दशममाश्रयेत्।। २९।।

सारुद्योपशमश्रेणीं कश्चित्कमं महीपतिम्।

शमयन् बृत्तमोहारुयं दशमं गुणमाश्रयेत्।। २२॥

दशमं धामसम्प्राप्तः सूक्ष्मसंज्वलनो भवेत्।

श्रेणीयुग्मं समारोढु शक्तः क्षायिकदृग्मवेत्॥ २३॥

श्रम्यस्तूपशमश्रेणीमेवारोढुं समर्थकः।

शाद्योपशमयुक्तो वा वेदकेन युतोऽपि वा।। २४॥

कामिष श्रेणिमारोढुं नेव शक्नोति जातुचित्।

एतद्वल नियोगेन केवले दशमं भवेत्॥ २४॥

अर्थ —क्षपकश्रेणोपर आरूढ तथा क्षपणाविधिको प्राप्त हुए मुनि क्रमसे चारित्र मोहका क्षय करते हुए दशम गुणस्थानको प्राप्त होते हैं और कोई मुनि उपशम श्रेणोपर आरूढ होकर चारित्रमोह नामक कर्मों के राजाका क्रमसे उपशम करते हुए दशम गुणस्थानको प्राप्त होते हैं। दशम गुणस्थानको प्राप्त हुए मुनि सूक्ष्मसंज्वलन-सूक्ष्मसाम्पराय संयमके धारक होते हैं। इस संयम वालेके मात्र सज्वलन लोभका सूक्ष्म उदय शेष रहता है। क्षायिक सम्यदृष्टि मनुष्य दोनो श्रेणियो-पर आरूढ होनेमें समर्थ रहता है परन्तु दूसशा-द्वितीयोपशम सम्य-ग्वृष्टि मनुष्य केवल उपशम श्रेणोपर ही चढनेमे समर्थ होता है। प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य किसो भो श्रेणोपर चढनेमें कभी समर्थ नही होता। यह सूक्ष्मसाम्पराय संयम नियमसे मात्र दशम गुणस्थानमे होता है। २१-२५।।

आगे यथास्यातचारित्रका वर्णन करते हैं-

इतोऽग्रे स्याद् यथाख्यातं चारित्रं शिवसाधनम् । मोक्षे किमि चारित्रं नास्तीति समये स्थितम् ॥ २६ ॥ आत्मनो बीतरागत्वं स्वरूपं यादृशं मतम् । तादृशं यत्र जायेत तद् यथाख्यातमुख्यते ॥ २७ ॥ क्षीण वा स्युपशान्ते वा मोहनीयाख्यकर्मणि । चारित्रं च यथाख्यातं प्रकटीभवति ध्रुवम् ॥ २८ ॥

अर्थ - सूक्ष्मसाम्पराय संयमके आगे - दशम गुणस्थानके आगे मोक्षका साधन स्वरूप प्रवास्यात चारित्र होता है। मोक्षमे कोई भो चारित्र महीं होता है—ऐसा आगममें उल्लेख है। आत्माका वीतरागता रूप जैसा स्वरूप माना गया है वैसा जिसमे प्रकट हो जाता है वह यथाख्यात चारित्र कहलाता है। मोहनीय कर्मका क्षय अथवा उपशम हो जानेपर नियमसे यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है।

भावार्थ—औपशमिक और क्षायिकके भेदसे यथाख्यात चारित्र दो प्रकारका है। उनमेसे औपशमिक यथाख्यात सयम उपशान्त मोह नामक ग्यारहवें गुणस्थानमे होता है और क्षायिक यथाख्यात क्षीणमोह बारहवें गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थान तक होता है।। २६-२८।। आगे सयमसे पतित होकर पुन सयमको प्राप्त होनेवाले मुनियोके करणो का वर्णन करते हैं—

संयमात्पतितो मत्यंस्तीत्रसक्लेशतो विना। पुनश्चेत्सयम गच्छेत् नाऽपूर्वकरण श्रयेत्॥२९॥ यश्च सक्लेश बाहुत्यात्पतित्वाऽसयम गतः। भूयश्चेत्सयम प्राप्तः स कुर्यात् करणद्वयम्॥३०॥

अर्थ — जो मनुष्य तीत्र सक्लेशके विना संयमसे पतित हो पुन सयमको प्राप्त होता है वह अप्वंकरण नामक करणको नहीं करता है और जो सक्लेशकी बहुलतासे पतित हो असंयमको प्राप्त हुआ है वह यदि पुन. सयमको प्राप्त होता है तो करणद्वय — अध प्रवृत्त और अपूर्वकरण नामक दो करणोको प्राप्त होता ह।

भावार्थ — सयमको प्राप्त हुआ मनुष्य बहुत सक्लेशको प्राप्त हुए बिना परिणामवश कर्मोंको स्थितिमे वृद्धि किये बिना यदि असंयमपने को प्राप्त होकर पुन सयमको प्राप्त होता है तो न उसके अपूर्व-करण परिणाम हो होते हैं और न स्थितिकाण्डक घात तथा अनुभाग काण्डक घात। किन्तु जो संक्लेशकी अधिकताके कारण मिथ्यात्व-को प्राप्त होनेके साथ असंयमको प्राप्त होकर अन्तमुंहूर्त बाद या दीर्घकाल बाद सयमको प्राप्त होता है तो उसके अधःप्रवृत्त और अपूर्वकरण नामक दोनो करण होते है तथा यथाख्यात स्थितिकाण्डक घात और अनुभागकाण्डक घात भी होते हैं॥ २६-३०॥

आगे सयमको प्राप्त हुए मनुष्योकी प्रतिपात, प्रतिपद्यमान और अप्रति-पात अप्रतिपद्यमानके भेदसे तीन स्थानोका वर्णन करते हैं—

> प्राप्तसयममर्त्यानां प्रतिपाताविभेवतः। त्रिप्रकाराणि धामानि वर्णितानि जिनागसे॥३१॥

संक्लेशस्य हि बाहुल्यात् पतन्तो सानवा यदि ।
अञ्चारवाने समायानित होयमान विशुद्धितः ॥ ३२ ॥
पञ्चमं वा तुरीयं वा प्रथमं वा समागताः ।
प्रतिपातानिधानेन कथ्यते तम्महिषितः ॥ ३३ ॥
संयमं प्रतिपद्धन्ते यत्र धामनि सस्थिताः ।
प्रतिपद्धमानं प्रोक्तं तद् धामपरमागमे ॥ ३४ ॥
एतव्द्वयातिरिक्तानि वृशस्यानानि यान्यि ।
लिधस्थानाभिधानानि कथ्यन्ते तानि सूरिमिः ॥ ३४ ॥

अर्थ—संयम प्राप्त करने बाले मनुष्यों के प्रतिपात आदि-प्रतिपात प्रतिपद्यमान और अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमानकी अपेक्षा जिनागममे तीन प्रकारके स्थान कहे गये हैं। संक्लेशकी बहुलतासे घरती हुई विशुद्धिसे नोचे पडते हुए मनुष्य यदि नीचे आते हैं तो पञ्चम चतुर्थं अथवा प्रथम गुणस्थानमे आते हैं। उनके ये स्थान महर्षियोके द्वारा प्रतिपातस्थान कहे जाते हैं और जिस गुणस्थानसे मनुष्य संयमको प्राप्त होते हैं वे प्रतिपद्यमान कहलाते हैं तथा इन दोनोसे अतिरिक्त जो संयमके स्थान है वे आचार्यों द्वारा लिखस्थान कहे जाते हैं।

भाषार्थ—संयमको प्राप्त हुए जोवोके संयमस्थान तोन प्रकार के हैं—१ प्रतिपात स्थान, २. प्रतिपद्यमान स्थान और ३ अप्रतिपात-अप्रतिपद्यमान स्थान। सयममे स्थित जीव सक्लेशको बहुलतासे गिरकर जिन संयमासंयम, अविरतसम्यग्दृष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि अवस्थाको प्राप्त होते हैं वे प्रतिपातस्थान कहलाते हैं और जिनमे स्थितजोव विशुद्धताकी वृद्धिसे संयमको प्राप्त होता है उन्हे प्रतिपद्यमानस्थान कहते है। तात्पयं यह है कि विशुद्धताकी हानिसे जहा गिरकर आता है वे प्रतिपात स्थान हैं और विशुद्धताकी वृद्धिसे जोव जिस स्थानसे संयमको प्राप्त होता है वे प्रतिपद्यमान स्थान हैं। प्रतिपात स्थान संयमसे गिरते समय होता है और प्रतिपद्यमान स्थान संयम प्राप्त होनेके प्रथम समयमे होता है। इन दोनोके अतिरिक्त अन्य जितने चारित्रके स्थान हैं वे सब लिखस्थान कहलाते हैं।। ३१-३४।।

आगे मोहनीय कर्मकी उपशमनाका वर्णन करते हैं-

अयोपशसनाकार्यं मोहनीयस्य कर्मणः। यमागनं प्रवक्यानि संयोजन यथायति॥३६॥ वेदकदृष्टिसंयुक्तः कश्चिद् मन्यतमो नरः।

सनन्तानुबन्धिकोष्यमानादीनां चतुन्द्यम् ॥ ३७॥

मिण्यात्थादित्रिकं चेति प्रकृतीनां हि सप्तकम् ।

सुर्यादिसप्तमान्तेषु गुणस्थानेषु कुत्रचित् ॥ ३८॥

शमियत्वा मबेण्बातूपशमभेणिसम्मुखः।

प्रागधःकरणं कुर्वेन् भवेत् सातिशयो मुनिः॥ ३९॥

एतिस्मन् हि गुणस्थाने विद्युद्धि परमां दधत्।

सपूर्वकरणं धास सभते शुद्धिसयुता।। ४०॥

अर्थ — अब मोहनीय कर्मकी उपशमनाका कार्य आगम और अपनी बुद्धिके अनुसार संक्षेपमे कहता हूं। क्षायोपशमिक सम्यन्दर्शनसे सहित कोई भव्य पुरुष अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार, तथा मिथ्यात्व सम्यङ्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति इन तीन, इस प्रकार सात प्रकृतियोका चतुर्थसे लेकर सप्तम गुणस्थान तक किसी भो गुणस्थानमे उपशम (विसयोजना—अन्य प्रकृतिरूप परिणमन) कर द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टि होकर कभो उपशमश्रेणीके सन्मुख हो अध-करणरूप परिणामको करते हुए सातिशय अप्रमत्तविरत होते हैं। इस गुणस्थानमे परम विशुद्धिको धारण करते हुए अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त होते हैं तथा वहा पूर्वको अपेक्षा सातिशय शुद्धिसे युक्त होते हैं।

भावार्य — पहले बताया गया है कि प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि और क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव श्रेणी माडनेकी योग्यता नहीं रखते। जब कोई क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि मुनि उपशमश्रेणी माडनेके सम्मुख होते हैं तब वे अनन्तानुबन्धी चतुष्क और मिथ्यात्वादि त्रिकका उपशम करते हैं। यहां अनन्तानुबन्धीके उपशमका वर्ष है अपने स्वरूपको छोडकर अन्य प्रकृतिरूप रहना। इसे अन्यत्र विसंयोजन कहा है और उदयमे नहीं आना यह दर्शन-मोहनोय त्रिक-मिथ्यात्वा-दिक त्रिकके उपशमका अर्थ है। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको उत्पत्ति लब्धिसारादि अन्य प्रन्थोमे अप्रमत्तविरत नामक सप्तम गुणस्थानमे बतलाई है परन्तु धवला पु० १ (पृष्ठ २१०) में असयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तविरत नामक सप्तम गुणस्थानोमें रहनेवाला कोई भी जोव कर सकता है, यह बताया है। लब्धिसारादि प्रन्थोमे अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उपशमको विसंयोजन नामसे कहा है

और यहाँ उपशास नामसे कहा है। यह शब्द भेद हो समझना चाहिये। उपशासश्रेणोके सम्मुख हुए मृति सप्तम गुणस्थानका दूसरा भेद जो सातिशय अप्रमत्तविरत है उसे प्राप्त होते हैं तथा अध करणरूप परि-णाम करते हैं। इस गुणस्थानमे जो विशुद्धि होती है उससे स्थिति-काण्डक घात आदि कार्य नहीं होते। पश्चात् विशुद्धिको बढाते हुए अपूर्वकरण—अब्दम गुणस्थानको प्राप्त होते हैं। इस गुणस्थानको विशुद्धिसे स्थितिकाण्डक घात, अनुभागकाण्डक घात, गुणश्रेणो निर्जरा और अप्रशस्त प्रकृतियोका शुभ प्रकृतिरूप संक्रमण होता है।। ३६-४०।।

आगे अपूर्वकरण गुणस्थानमे होनेवाले कार्यका वर्णन करते हैं-

एतिस्मस्तु गुणस्थाने विगुद्धया वर्धतेतराम्।
एकैकान्तर्मु हूर्ते च सख्यातस्य सहस्रकम्।। ४९।।
कुरुते स्थितिकाण्डानां संघातं तावदेव च।
बन्धापसरणं कुरुते भाषानां हि विगुद्धितः॥ ४२॥
एकैकस्मिन् स्थितेर्घाते संख्यातस्य सहस्रकम्।
धक्तेऽनुभागस्रघातं गुणसंक्रमणं तथा॥ ४३॥
समये समयेऽसंख्यगुणितां निर्करामपि।
कुर्वन्नन्तर्मुहूर्तान्तेऽनिवृत्तिकरणं वजेत्॥ ४४॥

अर्थ—इस अपूर्वंकरण गुणस्थानमे मुनि विशुद्धिके द्वारा अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होते हैं अर्थात् इनकी विशुद्धि उत्तरोत्तर बढती रहतो है। इस विशुद्धिसे मुनि संख्यातहजार स्थितिकाण्डकोका घात करता है और भावोकी विशुद्धिसे उतने हो सख्यातहजार बन्धापसरण करता है। एक-एक स्थितिकाण्डकके घातमे संख्यातहजार अनुभागकाण्डक घात करता है, गुणसंक्रमण करता है और समय-सययमे असख्यात गुणित निर्जराको करता हुआ अन्तर्मुहूर्तके अन्तमे अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानको प्राप्त होता है।

भावार्थ — यद्यपि अपूर्वकरण गुणस्थानका काल अन्तर्मुंहूर्तं है तथापि उसके अन्दर असंख्यात लघु अन्तर्मुहूर्तं होते हैं। तात्पर्यं यह है कि अन्तर्मुहूर्तंसे असस्यात भेद होते हैं॥ ४१-४४॥

> तिष्ठेरम्तर्मुहूर्तेन कुर्बाणः पूर्ववत् कियाम्। परचारम्तर्भुहूर्तेन कुर्यायम्तरणकियास्।। ४५॥

ततश्य क्लीववेदस्य कुर्यादुपशम तथा।
अतीतेऽन्तर्मुहूर्ते च स्त्रीवेदं शमयत्यसौ ॥ ४६॥
ततश्य मर्त्यवेदस्य मुक्त्या नवकबन्धनम्।
सत्तास्थं निखिलद्रव्यं सार्धे बट्नोकवायकैः॥ ४७॥
पृवेदस्य नवद्रव्यं वध्यमानं स्वदोवतः।
पश्चात् समये समये गुणश्रेणीविश्वानतः॥ ४८॥
संज्वलनस्य रोवस्य नवबन्धं विमुच्य सः।
सत्तास्थं संचितद्रव्यं शमयत्येव भावतः॥ ४९॥
पश्चादन्तर्मुहूर्तेन क्रोधं मध्यकवाययोः।

पश्चादन्तम् हूत्तन क्रीधं मध्यकवाययोः।
शमयति ततः पश्चात् सांज्वलनं नवबन्धनम् ॥ ५०॥
ततोऽसंख्यगुणश्रेण्या वर्धमानविशुद्धितः।
सांज्वलनस्य मानस्य मुक्त्वा नवकबन्धनम् ॥ ५०॥
सत्तास्थ सकलद्रव्यं सार्धं मध्यकवाययोः।
मानस्य निव्यिल द्रव्यं सत्तास्थं शमयस्यरम् ॥ ५२॥
ततोऽसंख्यगुणश्रेण्या वर्धमानो विशुद्धिभिः।
अन्तर्मु हूर्तमात्रेण मायां मध्यकवाययोः॥ ५३॥

शमयित्वात्पकालेन मानस्य नवधन्धनम्। पश्चात् समये समयेऽसंख्यातगुणश्रेणित ॥ ५४ ॥ मायाया नवकं मुक्त्वा सत्तास्थं शमयेत्पुनः। अग्रेसरस्ततोभुत्वा मायां मध्यकवाययोः ॥ ५५ ॥ शमयेन्नवकं द्रव्यं मायायाश्च समावजन्। पश्चात् समये समये गुणधेणीविभागतः॥ ५६॥ कुर्वन्तुपशम नित्य वर्धमानविशुद्धितः। विद्यात् सूक्ष्मकृष्टि च भारहीन इवाभवत् ॥ ५७ ॥ सांज्वलनस्य स्रोभस्य मुक्त्या नवकबन्धनम्। सत्तास्य सकल द्रव्यं शमयत्येव वीरवात्॥ ५८॥ पश्चावन्तर्भृहर्तेन लोभं मध्यकषाययोः। शमयेद् विशुद्ध्या स्वस्या निवृत्तिकरणे स्थितः ॥ ५९ ॥ इत्यं मुक्तवा नवद्रव्यमुच्छिष्टाबलिकं तथा। शेषस्य मोहनीयस्य सर्वयोपशमी भवेत्।। ६०॥ सूक्ष्मकृष्टिगतं लोभं वेदयन् दशमस्थितः। तस्याप्युवशय इत्वा शान्तमोहस्थितो भवेत् ॥ ६९ ॥ सर्वथा शाम्तमोहोऽयभेकावशगुणस्थितः। अवःस्थवकुतंयुक्तशरत्कासारवव् भवेत्॥६२॥

अर्थ--यह मुनि अन्तर्मुहुतं तक पूर्वंवत् स्थितिकाण्डकघात आदि क्रियाओको करते हुए नवम गुणस्थानमे स्थित रहते हैं। पश्चात एक अन्तर्मृहर्तंके द्वारा अन्तरकरण करते हैं अर्थात् अप्रत्याख्यानादि बारह कषाय और नौ नोकषायोके नीच और ऊपरके निषेकोको छोडकर बीचके कितने ही निषेकोके द्रव्यको निक्षेपण कर बीचके निषेकोमे से मोहनीय कर्मका अभाव करते हैं। पश्चात् नपुसकवेदका उपशम करते हैं, फिर अन्तर्मृहतं व्यतीत होनेपर स्त्रीवेदका उपशम करते हैं। तदनन्तर पुरुषवेदके नवकबन्धको छोड़कर सत्तामे स्थित उसके समस्त द्रव्यका छह नोकषायोके साथ उपशम करते है। पश्चात् बढती हुई विशुद्धिके द्वारा अल्पकालमे स्वदोष-रागाशके कारण बँधते हुए पुरुषवेदके नवकबन्धका उपशम करते हैं। पश्चात् समय-समय अर्थात् प्रत्येक समयमे गुणश्रेणी विधानसे संज्वलन क्रोधके नवक द्रव्यको छोडकर सत्तामे स्थित संचित द्रव्यका भावोकी विशुद्धतासे उपशम करते हैं। पश्चात् अन्तर्मृहुर्तं कालके द्वारा मध्यम कषाय-अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोधका उपशम करते हैं। पूनः संज्वलन क्रोधके नवकबन्धका उपशम करते हैं। तदनन्तर प्रति समय असल्यात गुणश्रेणीरूपसे बढती हुई विश्वद्धिके द्वारा संज्वलन सम्बन्धी मानके नवकबन्धको छोडकर सत्ताम स्थित सकल द्रव्यका उपशम करते है साथ हो मध्यम कषाय सम्बन्धा मानके सत्ता-मे स्थित सकल द्रव्यका शोघ्र ही उपशम करते हैं। पः वात् असस्यात गुणश्रेणी द्वारा विशुद्धिसे बढते हुए मुनिराज अन्तर्मुहर्र मे मात्र काल-के द्वारा मध्यम कषाय सम्बन्धो मायाका उपशम कर गंजवलन मानके नवकबन्धका उपशम करते हैं। पश्चात् प्रत्येक समय असंख्यात गुणश्रेणीसे सज्वलन मायाके नवकबन्धको छोडकर सत्तामे स्थित समस्त द्रव्यका उपशम करते हैं। पुन आगे चलकर मध्यम कषाय सम्बन्धो माया और सज्वलन मायाका उपशम करते है। पुनः प्रत्येक समय असस्यात गुणश्रेणीरूपसे बढती हुई विशुद्धिसे उपशम करते हुए सूक्ष्मकृष्टि करते हैं और भारहोन जैसे हो जा हैं। पश्चात् सज्वलन लोभके नवकबन्धको छोड्कर सत्तामे स्थित पमस्त द्रव्या अपने पौरुषसे उपशम करते हैं। तदनन्तर अन्तर्मुहर्तमे मध्यम कषाय

सम्बन्धी लोभका विश्विद्धारा उपशम करते हुए नवम गुणस्थानमें ही रहते हैं अर्थात् यह सब कार्य नवम गुणस्थानमे ही होते हैं। इस प्रकार नवक द्रव्य और उच्छिष्टावलीको छोडकर शेष मोहनीयका सर्वथा उपशम हो जाता है। पश्चात् सूक्ष्मकृष्टिगत लोभका वेदन करते हुए दशम-सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानमे आते है और वहाँ उसका सज्वलन सम्बन्धो सूक्ष्म लोभका भो उपशम कर सब प्रकारसे उपशानत होकर ग्यारहवें गुणस्थानमे पहुंचते हैं। इस गुणस्थानवर्ती मुनि, नीचे बैठो हुई कोचडसे युक्त शरद ऋतुके सरोवरके समान होते हैं।

भावार्थ-इस गुणस्थानमे मोहनीयकर्मका उदय नही रहता, किन्तु सत्ता रहती है। उदय न रहनेसे परिणामोमे निर्मलता रहती है परन्तु लघु अन्तर्मुहूर्तमे सत्ता स्थित संज्वलन लोभका उदय आने-से मुनि िरकर नोचे गुणस्थानमे आ जाते हैं। यदि मृत्युकाल नही है तो वे क्रमसे नीचे आते हैं और मृत्यु हो जानेपर विग्रहगतिमे एक साथ चतुर्थं गुणस्थानमे आ जाते हैं। क्रमश छठवे गुणस्थान तक **भानेके बाद कोई पुन. उपशमश्रेणोपर आरूढ हो जातें हैं। एक** पर्यायमे दो बार उपशमश्रेणो माडो जा सकतो है और कोई मुनि छठवें-सातवे गुणस्थानमे क्षायिकसम्यक्त्व प्राप्त कर क्षपकश्रेणी माड कर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं पर ऐसे जीव अबद्धायुष्क होते हैं अर्थात् उन्होने अभी तक परभवकी आयुका बन्ध नही किया था। दीर्घ ससाय वाले कितने हो मुनि ग्यारहवें गुणस्थानसे पतन कर क्रमशः मिथ्या-दृष्टि गुणस्थानमे भो आ जाते है और वहाँ एकेन्द्रिय आदिकी आयु बाधकर किन्बिद्नअधंपुद्गलपरावर्तनके लिये भटक जाते हैं। उपशम-श्रेणी, एक भवमे अधिकसे अधिक दो बार और अनेक भवोको अपेक्षा चार बारसे अधिक नहीं माडी जाती। क्षपकश्रेणी एक बार ही प्राप्त होतो है और वह भो अवद्धायुष्क मुनिके लिए ॥ ४४-६२ ॥

अब आगे मोहनोय कर्मकी क्षपणाविधि कहते हुए पहले क्षायिक सम्य-ग्दर्शनकी प्राप्तिका कथन करते हैं—

> इतोऽप्रे सम्प्रवश्यामि मोहस्य क्षपणाविधिम् । यथाविधियथासास्त्रं सक्षेपेण यथामति ॥ ६३ ॥ वेदकदृशा समायुक्तः कश्चिदासम्मभग्यकः । तुर्यादिसप्तमान्तेषु गुणस्थानेषु केषुचित् ॥ ६४ ॥

केवलिक्किपावानां सिन्नियाने समानते।

जिकं वर्शनमोहस्य वृत्तमोहचतुष्टयम्॥ ६४॥

एतस्यप्तप्रकृतीनां कापणायां समुद्यतः।

प्रयमं कुरुते यावस्करणानां जिकं पुनः॥ ६६॥

तत्रानिवृत्तिकासान्ते समं ह्यानचतुष्टयम्।

कापयित्वा पुनश्चायं कुरुते करणत्रयम्॥ ६७॥

आद्यदिकं समुल्सङ्ख्यानिवृत्तिकरणस्य च।

गते संस्थातभागे वं मिन्यात्वं कापयत्यसे॥ ६८॥

पश्चावन्तमुं हूर्तेन सम्यक्तवप्रकृतिकथम्॥ ६९॥

कृत्वा कायिकसद्वृद्धिहंन्तुं चारित्रमोहकम्।

कापकश्चेणमारोहमुद्यमं विवधाति वं॥ ७०॥।

अर्थ-अब इसके आगे विधिपूर्वक शास्त्र और अपनी बुद्धिके अनुसार मोहनीय कर्मकी क्षपणा विधि कहुंगा। क्षायोपशमिक सम्य-ग्दर्शनसे युक्त कोई निकट' भव्यजीव चतुर्थसे लेकर सप्तम तक किसी गुणस्थानमें केवलीद्विक, केवली और श्रुतकेवलीकी निकटता प्राप्त होनेपर दर्शनमोहकी तीन-मिथ्यात्वादिक और चरित्रमोहकी चार-अनन्तानुबन्धीचतुष्क, इन सात प्रकृतियोका क्षय करनेके लिये उद्यत होता है। प्रथम ही वह तीन करण करता है। उनमे अनिवृत्तिकरणके अन्त कालमे अनन्तानुबन्धी चतुष्कका एक साथ क्षय अर्थात् विसंयोजन करता है-उसे अप्रत्याख्यानावरणादिरूप परिणमा देता है। पश्चात् पुन तीन करण करता है। आदिके दो करण व्यतीत कर त्तीय करणका संख्यातवा भाग व्यतीत होनेपर वह मिध्यात्व प्रकृतिका क्षय करता है अर्थात् उसे सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणत करता है। पश्चात् अन्तर्मूहर्तमें सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्व प्रकृतिरूप कर उसका क्षय करता है। इस तरह क्षायिक सम्यग्द्ष्टि होकर चारित्रमोहका क्षय करनेके लिये वह क्षपकश्रेणिपर आरूढ़ होनेका प्रयत्न करता है ॥६३-७०॥ आगे चारित्रमोहको क्षपणाकी विश्वि कहते हैं-

सोऽयमन्तर्मृहर्तेन व्यतीत्याषः प्रवृत्तरम्। अपूर्वकरण गत्वा विशुद्धया वर्धतेतराम्॥ ७१॥

जिसके अधिकसे अधिक चार भव बाकी हैं वही जीव का विक सम्मन्दर्शन प्राप्त कर सकता है, अधिक घव वाला नही।

एतस्मिन् हि गुगस्थाने समये समये पुनः। असस्यगुणितश्रोण-निर्श्वरां कुठते सदा॥ ७२॥ एकेकान्तर्मुहर्तेन होकेकस्थितिकाण्डकम्। हत्वा स्वकीयकालानाः संख्यातस्य सहस्रकम् ॥ ७३ ॥ प्रधातं स्थितिकाण्डाना कुरुतेऽयं महामुनिः। चापि कुरुते तावदेव हि॥ ७४॥ बन्धापसरण ततोऽनुमागकाण्डानामसख्यगुणितात्मनाम् घातं करोति पश्चाच्च प्रविशत्यनिवृत्तिकम्।। ७५।। तस्यापि संख्यभागेषु विधाय पूर्ववत् क्रियाम्। शिष्टेषु सस्यभागेषु स्त्यानगृद्ध्यादिसशिनाम् ॥ ७६ ॥ 'बोडशकर्मभेदाना सपणां विद्यात्यसौ । 'पश्चादन्तर्मुहर्तेन मध्यमाध्टकवायकम् ।। ७७ ॥ युगपत् क्षपयेत् साधुः शुक्लध्यानप्रभावतः। मध्यमाष्टकवायाणां क्षपणानस्तरं भवेत् ।। ७८ ।। षोडशप्रकृतीनां तु क्षपणाया अयं विधि। एक कान्तर्मुहर्तेन क्लीवस्त्रीनरवेदकान् ॥ ७९ ॥ सज्बलनस्य कोघादोन् कमशः क्षपयेन्मुनि:। ततः सञ्बलनं लोभ गृहीत्वा दशमं व्रजेत् ॥ ८० ॥ तत्र तस्यान्तिसेभागे तमपि क्षपयेद् यतिः। क्षणेन क्षीणमोहास्य गुणस्थान व्रजस्यसौ ॥ ८९ ॥ कणोऽपि विद्यते यावन्मोहनीयस्य कर्यणः। ताबद् ध्रमति जीबोऽयमाजवंजव कानने ॥ ८२ ॥ ततो मुमुक्षभिमीहः क्षपणीयः प्रयत्नतः। मोहक्षये भवेन्मर्त्यो क्षणात् कैवल्यसंयुतः ॥ ८३ ॥

अर्थ-अपकश्रेणिपर आरूढ होनेवाले वे मुनिराज अन्तमुँहूर्त द्वारा अधःप्रवृत्तकरण गुणस्थानको व्यतीत कर अपूर्वकरण गुणस्थानको प्राप्त

१ स्त्यानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला-प्रचला, नरकगित, नरकगित्यानुपूर्वी, तिर्यगिति, तिर्यगित्यानुपूर्वी, एकेन्द्रियजाित, द्वीन्द्रियजाित, स्रीन्द्रियजाित, स्वात्य, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण इति नाम्नायु।

२. सत्कर्मप्राभृतापेक्षया।

३. कवायत्राभृतकी अपेक्षा ।

होते हैं और वहां विशुद्धिसे अत्यन्त बढ़ते रहते हैं। वे मुनि इस
गुणस्थानमे प्रति समय असंख्यात गुणश्रोण निजंरा करते हैं। एक एक
अन्तर्मुह्तंमे एक-एक स्थितिकाण्डकका घात कर अपने कालके भीतर
सख्यात हजार स्थितिकाण्डक घात करते हैं तथा उतने ही बन्धापसरण
करते हैं। पश्चात् असंख्यात गुणित अनुभागकाण्डकोका घात करते
हैं। इस सबके पश्चात् वे महामुनि अनिवृत्तिकरण नामक नवम
गुणस्थानमे प्रवेश करते हैं। उसके भो संख्यातभागोमे पूर्ववत्—अपूर्वकरणके समान क्रिया करते हैं। पश्चात् शेष सख्यात भागोमे स्त्यानगृद्धि आदि सोलह कमंप्रकृतियोका क्षय करते हैं पश्चात् अन्तर्मुह्तंमे
शुक्लध्यान—पृथवत्ववितकंविचार नामक प्रथम शुक्लध्यानके आठ
मध्यम कषायोका युगपत् क्षय करते हैं। यह क्रम संक्ष्मंप्रभृतके
अनुसार है।

कषायप्राभृतके अनुसार क्रम यह है कि आठ मध्यम कषायोकी क्षपणाके पश्चात् स्त्यानगृद्धि आदि सोलह प्रकृतियोका क्षय होता है। एक-एक अन्तर्मुहूर्तमे नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, पुवेद तथा सज्वलन, क्रोध, मान और मायाका क्रमसे क्षय करते हैं। तदनन्तर संज्वलन लोभको लेकर दशमगुणस्थानको प्राप्त होते हैं और वहा उसके अन्तमे उस संज्वलन लोभका भी क्षय करते है। इस प्रकार वे मुनि क्षणभरमे क्षोणमोह नामक वारहवे गुणस्थानको प्राप्त होते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि जबतक मोहनोयकर्मको एक कणिका भो विद्यमान रहती है तबतक यह जीव ससाररूपी वनमे भ्रमण करता रहता है। इसलिय मुमुक्षुजनोको प्रयत्नपूर्वंक मोहनीयकर्मका क्षय करना चाहिये। मोहका क्षय होनेसे यह मनुष्य क्षणभरमे अन्तर्मुहूर्तंके भीतर केवलज्ञानसे सहित हो जाता है।। ७१-५३।।

आगे प्रकरणका समारोप करते है -

ध्याय ध्यायं जिनपतिषद शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः श्राव श्राव जिनवरवचः प्राप्तसज्ज्ञानपुञ्जः। श्रायं श्राय सुगुद्चरणं लब्बचारित्रशुद्धिः।

सद्यो मुक्तेर्भज भज सुखं भव्य ! कि क्लाम्यसि त्वम् ॥ ८४॥

अर्थ-हे भव्य ! तूं जिनेन्द्रदेवके चरणोका बार-बार ध्यान कर शुद्ध सम्यक्त्वसे युक्त हो-सम्यग्दृष्टि बन, पश्चात् जिनेन्द्रदेवके वचनो-को बार-बार श्रवण कर सम्यग्ज्ञानका समूह प्राप्त कर पश्चात् सुगुरुओ-

के चरणोंका बार-बार आश्रय ले—उनकी सेवा कर तूँ शीघ्र ही मुक्ति-का सुख प्राप्त कर, दृश्ली क्यो हो रहा है ?

भावार्थ—संसारके दुःखोसे छूटनेका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है। सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति जिनेन्द्रदेवकी उपासनासे होती है, सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति जिनवाणीके श्रवणसे होती है और

होती है, सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति जिनवाणीके श्रवणसे होती है और सम्यक्चारित्रको प्राप्ति निर्ग्रन्थ गुरुओकी सेवासे होती है। अतः इस विधिसे तीनोको प्राप्तकर तूं मोक्षको प्राप्तकर, कायर हो व्ययं ही क्यो दु.खो हो रहा है॥ ८४॥

इस प्रकार सम्यक्चारित्र-चिन्तामणिमे चारित्रलब्धिका सक्षिप्त वर्णन करनेवाला चारित्रलब्धि नामका द्वितीय प्रकाश पूर्ण हुआ।

# तृतीय प्रकाश महाद्रताधिकार

मङ्गलाचरण

वे राग्यशीमानमभेयमाना

मारुह्य मुक्ता भवभोगभूमिः।

आज्ञा च भूमिः शिवसौख्यलक्षम्या

येन स्वयं तं विनमामि नेमिम्॥१॥

अर्थ-जिन्होने वैराग्यकी अपरिमित-उत्कृष्ट सीमापर आरूढ होकर संसार सम्बन्धी भोगोको भूमिका परित्याग किया और मोक्ष सुखरूप लक्ष्मीको स्वयं प्राप्त किया उन नेमिनाय भगवानको मै नमस्कार करता हूँ॥ १॥

आगे महाव्रतोके निरूपणकी प्रतिज्ञा, महाव्रतका लक्षण तया नाम कहते हैं—

अय प्रवश्यामि महाव्रतानि धृतानि सिद्धः शिवसौख्यकामैः। विना न येरत्र जनाः कदाचिव् रोद्धं समर्था भववन्धनानि॥२॥ यानि स्वयं सन्ति महान्ति लोके महद्भिरोशैविधृतानि यानि। सहरफलं यानि दिशस्ति नाम सहाव्रतानीह मतानि तानि॥३॥ हिंसादिपापाद् विरतेर्भवन्ति मनस्थिनां पञ्चविधानि तानि । तेषां स्वरूपं क्रमशो बदाम्य हिंसा मुखानां हि महात्रतानाम् ॥ ४ ॥

अर्थ — अब मोक्ष सुखके इच्छुक सत्पुरुषोके द्वारा धारण किये जाने-वाले उन महाव्रतोको कहूँगा जिनके बिना मनुष्य ससारके बन्धन रोकनेमे कभी भी समर्थ नहीं हो सकते। जो लोकमे स्वयं महान् हैं जो महान् पुरुषोके द्वारा धारण किये गए हैं तथा जो महान् फल प्रदान करते हैं वे महाव्रत माने गये हैं। हिसादि पाँच पापोसे निवृत्ति होनेके कारण वे पाँच प्रकारके होते हैं तथा मनस्वी-साहसी-उपसर्ग विजयी मनुष्योके होते हैं। यहाँ क्रमसे उन अहिंसा आदि महाव्रतोका स्वरूप कहता हूँ।

माबार्थ—हिंसा, असत्य, चौर्य, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापोंका सबंधा त्याग करनेसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महावत होते है। इन्हे उपसर्ग तथा परिषहोंपर विजय प्राप्त करनेवाले पुरुष हो बारण कर सकते हैं। आगे इन्ही पाँच महावलोका विस्तारसे वर्णन किया जायगा।। २-४॥

अब सर्वप्रयम अहिंसा महाव्रतका कथन करते हैं-

त्रागहिसात्रतं बक्ये समस्तन्नतभूषणम् । विनेतेन न शोभन्ते साधूनां न्नतसञ्चयाः ॥ ४ ॥ प्रमत्तयोगाज्भीवानां प्राणानां व्यपरोपणम् । हिसानाम महापापं नरकद्वारसन्त्रिभम् ॥ ६ ॥ एतस्या विरतिर्याहि मनोद्याक्कायकर्मभिः । आद्यं महात्रतं नेयमहिसानाम संनितम् ॥ ७ ॥

अर्थ — समस्त व्रतोक आभूषण बहिसा महाव्रतको कहूँगा। क्योंकि इसके बिना साधुओं के समस्त व्रतोके समूह सुशोभित नहीं होते। प्रमत्तयोगसे जोवोके प्राणोका विधान करना हिसा नामका महापाप है। यह पाप नरक द्वारके समान है। इस हिसासे जो मन, वचन, काय-पूर्वक विरति होतो है अर्थात् तीनो योगोसे उसका त्याग होता है वहीं अहिंसा नामका पहला महाव्रत है।। ४-७।।

आगे जीव-जातियोंके ज्ञान बिना हिंसाका त्याग नहीं हो सकता, इसलिये संक्षेपसे जीव-जातियोंका वर्णन करते हैं—

> जीवजातिपरिज्ञानमस्तरेण न साध्यते। हिसापापपरिस्यागस्तबः किञ्चित् प्रविच्य ताम्।। ८ ॥

गतिभेदेन जीवानां सतस्रः सन्ति जातयः। श्वास्त्रतियंङ्नृदेवाना भेवतो भववासिनाम्॥९॥ रत्नप्रभादिभेदेन श्वास्ताः सप्तविधा मताः। रहन्ते ते महादु.ख सुचिरं पापयोगतः॥ १०॥ एते पञ्चेन्द्रियाः सन्ति नियमेन च संज्ञिनः। अकालमरणं नास्ति नारकार्णा कदाचन॥ १९॥

अर्थ-जीव-जातियोके ज्ञान बिना हिसा पापका त्याग नहीं हो सकता, इसलिये जीव-जातियोका कुछ कथन करता हूँ। नारकी, तियंख, मनुष्य और देवोके भेदसे गति अपेक्षा ससारी जीवोकी चार जातियाँ हैं। उनमे रत्नप्रभा आदिके भेदसे नारकी सात प्रकारके माने गये हैं। वे नारकी पापके योगसे चिर-कालतक महान् दु ख भोगते हैं। ये नारकी नियमसे पञ्चेन्द्रिय और सज्ञो होते हैं। इनका कभी अकालमरण नहीं होता।। द-१९॥

आगे तिर्यञ्चगति सम्बन्धी जीवोका वर्णन करते हैं-

एकेन्द्रियादिभेदेन तिर्यञ्चः पञ्चधा मताः। एकाक्षाः स्थावरा. सन्ति द्वयकाद्यास्तु त्रसा मताः ॥ १२ ॥ प्रथिष्यप्तेजसां भेदा तरुवाय्वोश्च भेदतः। स्थावराः पञ्चवाः सन्ति नानादुःखसमन्विताः ॥ १३ ॥ पृथिवी पृथिवीकाय पृथिवीकायिक एव च। पृथिवीजीव इत्येतत् पृथ्वीकायचतुर्व्यम् ॥ १४ ॥ जल हि जलकायश्च जलकायिक एव च। जलजीव इति त्रेयं जलकायचतुष्टयम् ॥ १५ ॥ अनलोऽनलकायश्चानलकायिक एव च। अनलजीव इत्येतेऽनलकार्याश्चतुर्विद्या. ॥ १६ ॥ वायुहि वायुकायश्च वायुकायिक एव च। बायुकायो हि विज्ञेषा बायुकायाश्चतुर्विधाः ॥ १७ ॥ तर्राष्ट्र तरकायश्च तरकायिक एव च। तरकाय इति श्रेयाश्चतुर्धास्तरकायिका. ॥ १८॥ पृथिवीकायिकजीवेन स्यक्ती यः कलेवरः। पृथ्वीकायः स विज्ञेयः पृथ्वी सामान्यती मता ॥ १९ ॥ पृथ्वीदेहस्थितो जीव पृथ्वीकाविक उच्यते। पृथिष्यां जन्म संघतुं जोवो यश्च समुद्यतः ॥ २० ॥

#### पृथ्वीजीवः स विज्ञेयः साम्प्रतं विप्रहस्यितः। एवं जलाविमेवानां विज्ञेया लक्षणावली।। २१॥

अर्थ — एकेन्द्रिय आदिके भेदसे तिर्य च पाँच प्रकारके माने गये हैं। उनमे एकेन्द्रिय स्थावर हैं द्वीन्द्रिय आदि त्रस माने गये हैं। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिके भेदसे स्थावर पाँच प्रकारके है। ये स्थावर नाना प्रकारके दु खोसे सहित हैं। पृथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकाय, पृथिवीकाय, पृथिवीकाय, पृथिवीकाय, पृथिवीकाय, जलकायक और जल जीवके भेदसे जलकायके चार भेद हैं। जल, जलकाय, जलकायिक और जल जीवके भेदसे जलकायके चार भेद हैं। अग्नि, अग्निकाय, अग्निकायिक और अग्निजीव, ये अग्निकायके चार प्रकार हैं। वायु, वायुकाय, वायुकायिक और वायुजीव ये वायुकायके चार भेद हैं। वनस्पति, वनस्पतिकाय, वनस्पतिकायिक और वनस्पति जोव ये वनस्पति कायके चार प्रकार हैं। पृथिवी सामान्य है, पृथिवीकायिक जोतके द्वारा छोडा हुआ कलेवर पृथिवीकाय है, पृथिवी कारोरमे स्थित जीव पृथिवीकायिक है और पृथिवीमे जन्म लेनेके लिये उद्यत तथा सम्प्रति विग्रह गतिमे स्थित जीव पृथिवीजोव जानना चाहिये। इसी प्रकार जल, जलकाय आदि भेदोके लक्षण जानना चाहिये।

भावार्थ — पृथिवीकायिक जोवके द्वारा छोडा हुआ कलेवर जब तक अपने उसो आकारमे रहता है तब तक पृथिवोकाय कहलाता है और जब उसका आकार परिवर्तित हो जाता है तब पृथिवो सामान्य हो जाता है। ऐसा जल आदि सभी भेदोंने समझना चाहिये। पृथिवो, जल, अग्नि और वायु इन चारकी आगममे धातु संज्ञा है, आयु पूर्ण होने पर इनका जोव निकल जाता है और उसी शरोरमे उसो कायके दूसरे जीव उत्पन्न हो जाते हैं।। १२-२१॥

आगे पृथिवी, जल, अग्नि और वायुक जीवोके कुछ विशेष प्रकार कहते हैं—

मृदुकर्कशभेदेन सा पृथ्वी द्विविधा मता।
गैरिकाविस्वरूपा या मृद्धी सा पृथिवी स्मृता ॥ २२ ॥
रजतस्वर्णकोहारकूटतास्राविभेदतः।
कर्कशपृथिवीभेदा बहदः सन्ति भूतले॥ २३॥
जलस्यभेदा विद्यन्ते हिमवर्षोपकादयः।
अभिक्रविकावकीविद्युद्वारिदक्योतिरादयः॥ २४॥

अग्निकायिकजीवानां विद्यम्ते बहुला भिवाः। शञ्झाप्रभञ्जनश्चकवाता वायुमेवाः स्मृताः॥ २४॥

अर्थ-कोमल और कठोरके भेदसे पृथिवो दो प्रकारकी मानी गई है। गेरु आदि मिट्टो रूप पृथिवो कोमल पृथिवो है और चाँदी, स्वणं, लोहा, पीतल तथा ताबा आदि कठोर पृथिवोके बहुत भेद पृथिवोपर विद्यमान है। बफं, ओला आदि जलके भेद है। लों, ज्वालाओंका समूह, बिजलो और गाज आदि अग्निकायिक जीवोके भेद है तथा झञ्झा (वर्षाके साथ चलने वाली वायु), प्रभञ्जन (तोड-फोड करने वाली आंधी) और चक्रवात (गोल रूपमे नीचेसे ऊपरकी ओर जाने वाली वायु), ये सब वायुकायके भेद माने गये है। २२-२४।।

आगे वनस्पतिकायिक जीवोके प्रकार बताते हैं-

साबारणस्य प्रत्येको द्विविधस्तरकायिक:। श्वासाहारादयो येषामेके सन्ति महीतले॥२६॥ चंकशरीरे स्यूरनन्तादेहधारिणः। साधारणामतास्तेहि निगोदापरसंजिता ॥ २७॥ नित्येतरविभेदेन निगोदा <u> विविधा</u> निगोबादस्यपर्यायो येर्न कर्मवीचञ्चयोगेन रूप्स्यते नापि जातुचित्। निगोबास्ते मता नित्य-निगोबा बुःखभागिनः ॥ २९॥ अस्मिन् केचन जीवाः स्युरीद्शोऽपि जिनोदिताः। येर्न लब्धोऽन्यपर्यायो लप्स्यते किन्तु जातुचित् ॥ ३० ॥ निगोदाद् ये विनिर्गत्य भ्रमन्त्यन्यान्य देहिषु । यान्तस्ते सन्तीतरनिगोदकाः ॥ ३१ ॥ पुनस्तत्रीव येषु त्वेक शरीरस्य स्वामी स्यादेक एव हि। प्रत्येकविहिनस्ते स्यूजिनदेवं रदीरिताः ॥ ३२ ॥ येषामाश्रयमासाद्य वसस्यन्ये बिनागमे समुक्तास्ते प्रत्येकाः सप्रतिष्ठिताः॥ ३३॥ येषां देहे न सन्त्यन्ये जीवा स्थावरसंज्ञिताः। अप्रतिष्ठितप्रत्येका माकन्दाद्या जिनोदिताः ॥ ३४ ॥ साधारणाश्च ये सन्ति ये च वा सप्रतिष्ठिताः। त्रसोषितशरीराश्च न ते भक्ष्या स्यास्त्रभः ॥ ३४॥

अर्थ-साधारण और प्रत्येकके भेदसे वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके हैं। पृथिवी तलपर जिनके स्वास तथा आहार आदि एक हैं अर्थात एकके श्वास लेनेपर सबकी श्वास ली जाती है और एकके आहार करनेपर सबका आहारहो जाता है एवं जिनके एक शरोरमे अनन्त जोव रहते है वे साधारण माने गए हैं। इन्हीका दूसरा नाम निगोद है। नित्य निगोद और इतर निगोदके भेदसे निगोद दो प्रकारके माने गये हैं। जिन जोवोने कभी निगोदसे अन्य पर्याय नही प्राप्तकी है और कर्मोंको विचि-त्रतासे कभी प्राप्तभी नहीं करेंगे वे दुःख उठाने वाले नित्यनिगोद हैं। इस नित्यनिगोदमे कितनेहो जीव जिनेन्द्र भगवानने ऐसे बतलाये हैं कि जिन्होने आज तक दूसरी पर्याय प्राप्त तो नहीकी है परन्तु प्राप्त करेंगे। निगोदसे निकलकरजो अन्य जोवोमे भ्रमण करते हैं और पुन उसोमे जा पहुँ वते है वे इतरिनगोद हैं इन्हीको चातुर्गतिक निगोद भी कहते है। जिनमें एक शरोरका एक जीवही स्वामी होता है उन्हे जिनेन्द्रदेवने प्रत्येक कहा है। जिनका आश्रय पाकर अन्य स्थावर जीव रहते है जिना-गममे उन्हे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहा है। जिनके शरीरमे अन्य स्थावर जोव नही रहते वे आम आदि अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहे गये हैं। जो साधा-रण हैं, सप्रतिष्ठित है और जिनके शरीर मे त्रसजीव रह रहे है वे वनस्पतियां दयाल पुरुषो द्वारा खाने योग्य नही है।

भावार्थ — जो मूल बीज है जैसे आलू, घुईया, सकरकन्द, अदरक, मूलो आदि तथा तोडनेपर जिनका समभज्ज होता हो जैसे धनंतर आदि के पत्ते आदि साधारण है। साधारण जीवोमे एक शरीरके अनेक जीव स्वामी होते हैं परन्तु सप्रतिष्ठित प्रत्येकमे एकके आश्रय रहनेवाले जीव अपना-अपना स्वतन्त्र शरीर लेकर रहते हैं। प्रत्येकमे एक शरीरका एक हो स्वामी होता है — जैसे आम, अमरूद आदि। परन्तु जब तक इनका पूर्ण विकास नहीं हुआ है तब तक वे सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं अर्थात् अनेक जोवोके आधार है। गोभी तथा अमर कटूमर आदिमे त्रस जोवभी रहते हैं अतः दयावन्त जीवोंके द्वारा भक्ष्य नहीं हैं — खाने योग्य नहीं हैं।

यहाँ एक बात यह भी ध्यातब्य है कि आजकल कुछ लोगोमे जो यह धारणा चल पड़ी है कि वृक्षसे तोड़ लेनेपर फल निर्जीव हो जाता है उसे अचित्त करनेकी आवश्कता नहीं है, यह धारणा आगम सम्मत नहीं है क्योंकि एक वृक्षमे वृक्षका जीव अलग रहता है और उसके आधारपर उत्पन्न होनेवाले फलो तथा पत्तोंमें स्नका जीव अलग रहता है अतः वृक्षसे तोडनेपर वृक्षका जीव तो फलों और पत्तोमें नही रहता परन्तु फल और पत्तोका जीव रहता है उसकी अपेक्षा वे सचित माने जाते है। सचित्तका त्यागी इन्हे अचित्त कर हो ला सकता है। यदि वृक्षसे तोड लेने पर पत्र आदि अचित्त हो जाते है तो भोगोपभोग परिमाण व्रतके अतिचारोमे जो सचित्त, सचित्तासबन्ध और सचित्त सन्मिश्र अतिचार वतलाये गए है उनको सगति नही बैठती। इसो प्रकार अतिथिसवि-भागके अतिचारोमे जो सचित्त निक्षेप और सचित्त विधान अतिचार बतलाये गए है वे भी संगत नही होते।। २६-३४।।

आगे नस जीवोका वर्णन करते है-

द्वयक्षप्रभृतयो जीवा गवितास्त्रसर्संज्ञिताः। शङ्ख्युक्तिकपर्वाद्या द्वीन्द्रियाः सन्ति जन्तवः ॥ ३६ ॥ त्रीन्त्रिया गदिता लोके मत्कुणवृश्चिकादयः। चत्रका मता जीवा मशकामिक्षकादयः॥३७॥ पञ्चाक्षा सन्ति लोकेऽस्मिन् नृगवाश्वसुरादयः । सुक्तवादरभेदेन स्थावरा द्विविधा मता ॥ ३८॥ प्रत्येकास्त्रसजीवास्त वादरा एव सम्मता.। पञ्चे न्द्रिया स्तियं ज्वाहरू संध्यसंजिप्रभेदतः ।। ३९ ॥ हिविधा गदिता लोके संज्ञिनो नृसुरादयः। तिर्यक्षक्विवा लोके त्रिविधाः कथिता जिनैः ॥ ४० ॥ जलस्थलाश्चचारित्वाञ्चकगोपतगादयः। आर्यम्लेच्छास्यभेदेन द्विविधाः सन्ति सानवाः ॥ ४९ ॥ चत्रिकायभेदत्वाच्चतुर्धाः सन्ति निर्जराः। एतासां जीवजातीनां रक्षणं प्रथम वतम् ॥ ४२॥ षट्कायजीवजातीनां रक्षणाद् बहिरङ्गतः। रागादीनां विभावानां वारणादन्तरङ्गत ॥ ४३ ॥ महावर्त भवेत्साघोरहिंसा संज्ञित ध्रुदम्। अथाग्रे कथयिष्यामि सत्यं नाम महाव्रतम् ॥ ४४ ॥

अर्थ — द्वीन्द्रिय आदि जीव त्रस कहलाते हैं। शंख सोप तथा कौडी आदि द्वीन्द्रिय जीव है। खटमल तथा विच्छू आदि जीव लोकमें त्रीन्द्रिय कहें गये हैं। मशक तथा मक्खी आदि चतुरिन्द्रिय जीव माने गये हैं और मनुष्य, गाय, घोडा तथा देव आदि इस ससारमें पञ्चेन्द्रिय हैं। सूक्ष्म और बादरके भेदसे स्थावर जीव दो प्रकारके माने गये हैं परन्तु प्रत्येक

वनस्पति और त्रस वादर ही कहे गये हैं। पञ्चेन्द्रिय तियंञ्च संज्ञी और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके कहे गये हैं परन्तु मनुष्य, देव और नारको सजी हो माने गये है। तियंञ्च पञ्चेन्द्रियोके जिनेन्द्र भगवान्ने जलचर, स्थलचर और नभचरके भेदसे तीन भेद कहे हैं। नक्र-मगर आदि जलचर है, गाय आदि स्थलचर है और पक्षो नभचर है। आयं और म्लेच्छके भेदसे मनुष्य दो प्रकारके है तथा चार निकाय (भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिकके) भेदसे देव चार प्रकारके है। इन सब जीव जातियोकी रक्षा करना प्रथम अहिसा महाव्रत है। बहिरङ्गसे छह काय (पाँच स्थावर और त्रस) के जोवकी रक्षा करनेसे और अन्तरङ्गसे रागादि विभाव भावोका निवारण करनेसे निश्चितही अहिसा महाव्रत होता है। अब आगे सत्य महाव्रतका कथन करेंगे।। ३६-४४।।

प्रमत्तयोगाद्यज्ञीवै रन्त कथ्यते वरिज्ञेयं तच्चतुर्विध्यमश्नुते ॥ ४५ ॥ निषेधो यत्र जायेत सद्भूतस्यापि वस्तुनः। असत्यं प्रथमं ज्ञेयं तत् सद्भूतापलापकम् ॥ ४६॥ यथा सतोऽपि देवस्य नास्तीति कथनं गृहे। यत्रासतः पदार्थस्य सद्भावो हि विधीयते ॥ ४७ ॥ असस्यमेतद विज्ञेयमसदुद्भावनं परम्। असत्यपि देवदत्ते सोऽस्तीति कथन यथा॥ ४८॥ मूलतोऽविद्यमानेऽर्थे तत्सदृशो निरूपणम्। अश्वाभावे खरस्याश्व कथनं क्रियते यथा ॥ ४९॥ एतवन्याभिधानं च तृतीया सत्यमुख्यते। गहिताप्रियरूक्षादिवचनं गहितादिवाक् ॥ ५०॥ एतच्चतुर्विधासस्य विपरीतं यदुच्यते । तत्सत्यं वचनं प्रोक्तं सर्वदुःखनिवारकम्।। ५१।।

अर्थ — प्रमत्तयोगसे जीवोद्वारा जो अनृत — मिथ्याकथन किया जाता है उसे असत्य जानना चाहिये। यह असत्य चार प्रकारका है। जिसमे विद्यमान वस्तुका भी निषेध किया जाता है उसे सद्भूतापलापक पहला असत्य जानना चाहिये। जैसे देवदत्तके रहते हुए भी कहना कि घरमे नहीं हैं। जिसमे अविद्यमान पदार्थका सद्भाव किया जाता है वह असदु-द्भावन नामका दूसरा असत्य है। जैसे देवदत्तके न रहते हुए भी कहना कि देवदत्ता है। मूल वस्तुके न रहनेपर उसके सदृश वस्तुका कथन करना। जैसे अस्वके न रहनेपर गृहस्थको भार ढोनेकी अपेक्षा अस्व कहना। यह अन्यरूपाभिधान नामका तीसरा असत्य है। गहित, अप्रिय तथा कर्कश आदि वचन गहितादि वचन कहलाते हैं। जैसे कानाको कनवा और पंगु को लगडा आदि शब्दसे संबोधित करना। यह सत्य होनेपर भी गहित तथा कर्कश होनेसे असत्यकी कोटिमे लिया जाता है। इन चार प्रकारके असत्यसे विपरीत जो वचन कहा जाता है वह सत्य कहलाता है। यह सत्य वचन सब दु खोका निवारण करने वाला है।

भावार्थ-तत्त्वार्थसूत्रमे असत्यका लक्षण लिखते हुए उमास्वामी महाराजने 'असरिमदानमन्तम्' यह सूत्र कहा है। इसको निम्न प्रकार व्याख्या करनेसे असत्यके चार भेद प्रतिफलित होते हैं—'सतो विद्य-मानस्य अभिधानं कथनं सदिभिधानं न सदिभिधानम् असदिभिधानम् अर्थात् विद्यमान वस्तुका कहना तो सदभिधान है और उसका नही होना यह असदिभिधान है। जैसे देवदत्तके रहते हुए भी कहना, नही है, यह सदपलाप-विद्यमानका नहीं कहना, पहला असत्य है। 'न सत् असत् अविद्यमान तस्य अभिद्यानम् असदिभिधानम्' अर्थात् अविद्यमान वस्तु-का कथन करना यह असदुद्भावन नामका एक दूसरा असत्य है। 'ईषत् सत् असत् तत्सदृशमित्यर्थः' तस्य अभिधानम्, असदभिधानम् 'अर्थात् मूलरूपसे वस्तुका अभाव है परन्तु कुछ अशमे कार्यं निकलनेकी दृष्टिसे अन्यको अन्यरूप कहना यह अन्यरूपाभिधान नामका तोसरा असत्य है। जैसे अश्वके अभावमे भार ढोनेकी अपेक्षा गधेको अश्व कहना। 'सत् प्रशस्तं न भवतीति असत् अप्रियादि वचन तस्य अभिधानं असदिभिधानम् अर्थात् अप्रिय, कठोर, निन्द्य वचन बोलना । इन चारो प्रकारके असत्यका जिसमे मन, वचन, कायसे त्याग किया जाता है वह सत्य महाव्रत कह' लाता है ॥ ४४-४१ ॥

आगे अज्ञानजन्य और कषायजन्यकी अपेक्षा असत्यके दो भेद कहते हैं-

अज्ञानाहा कषायाहा ब्रूतेऽसत्यं वची जनः।
तयोः कषायजासत्यं दुर्गतेर्बन्धकारणम्।। ५२॥
अज्ञानजित्तसत्यं क्षीणमोहाबिधस्मृतम्।
कषायजं तु दीक्षाया ग्रहणं परिमुच्यते।। ५३॥
वसुराजस्य यद्वाक्यं कषायजिततं तु तत्।
दुर्गतेः कारणं वातं निन्दायास्य निमित्तकम्।। ५४॥
असत्यवचनत्यागात् सत्यं नाम महान्नतम्।
प्रशास्यते सदा सिद्धः स्वात्मसन्तोषकारणम्॥ ५४॥।

तिरश्वां विकलां वाणीं सकलां च स्वकीयकाम् ।
दृष्ट्वा वाणीफलं स्वस्य सफलां कुर सत्वरम् ॥ ५६॥
तथा प्रयासः कर्तव्यो येन स्याव् विशवं वचः ।
अर्थते-प्राप्यते सिद्धाः ऋतं नाम तदुच्यते ॥ ५७॥
मृगतृष्णां जलं ज्ञात्वा जलं प्राप्तं समुत्सुकैः ।
न लभ्यते जलं क्वापि घावमानैरिप द्वतम् ॥ ६८॥
यव् वस्तु यथा चास्ति तस्य च वचनं तथा ।
तथ्यं नाम भवेत्सत्यं विसंवादिनाशकम् ॥ ६९॥
सते हितं भवेत्सत्यं भवबाधादिनाशकम् ॥
हितं मितं प्रियं बूयादित्याधाय स्वचेतिस् ॥ ६०॥
सत् वचः सततं बूयादत्याधाय स्वचेतिस् ॥ ६०॥
मौनं हि परमो धर्मस्तदभावे च सत्यवाक्॥ ६९॥
वक्तव्या सततं पुम्भः सर्वसन्तोषकारिणी।
इतोऽग्रे सम्प्रवक्ष्याम्यस्तेयं नाम महावतम् ॥ ६२॥

अर्थ-मन्द्य अज्ञान अथवा कषायसे असत्य वचन बोलता है। इसलिये असत्यके दो भेद हैं - अज्ञानजन्य और कषायजन्य । इन दोनो असत्य वचनोमे कषायजन्य असत्य दुर्गतिके बन्धका कारण है। अज्ञान-जन्य असत्य वचन क्षीणमोह नामक बारहवे गुणस्थान तक होता है और कषायजन्य असत्य दोक्षा-प्रहणके समय छूट जाता है। राजा वसुका असत्य वचन कषायजन्य था इसलिये वह दुर्गतिका कारण तथा निन्दा-का निमित्त हो गया। असत्य वचनका त्याग करनेसे सत्य महाव्रत होता है। यह सत्य महाव्रत अपने आपमें संतोषका कारण है तथा सत्पृरुषोके द्वारा प्रशसनीय है। तिर्यञ्चोकी विकल-अस्पष्ट और अपनी सकल-स्पष्ट वाणोको देखकर वाणीके फलका विचार कर अपने वाणीको शीघ्र हो सफल करो। भाव यह है कि जिन जीवोने पूर्व-भवमे असत्य बोलकर वाणोका-वचन बलका दृश्योग किया उनकी वाणी तिर्यञ्च पर्यायमे विकल-अस्पष्ट हुई और जिन्होने पूर्व पर्यायमे सत्य बोलकर वाणोका सदुपयोग किया उनको वाणी मनुष्य भवमे सकल --स्पष्ट हुई। ऐसा विचारकर अपनी वाणोको शोघ्र हो सफल करना चाहिये। मनुष्यको ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे उसके वचन विशद-स्पष्ट हो। जो सत्पुरुषोके द्वारा प्राप्त किया जाय उसे ऋत कहते हैं। ऋत नाम सत्यका है, सत्य-यथार्थ वस्तु ही किसोके द्वारा प्राप्तको जा सकतो है। मृगतृष्णाको जल जानकर उसे प्राप्त करनेके

लिये उत्सुक मनुष्य शीघ्र दौढ भो लगावें तो भो उसे कही प्राप्त नहीं कर सकते। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहना तथ्य है। सत्यका एक नाम तथ्य है यह तथ्य विसवादको नष्ट करने वाला है। सत्पुरुषोके लिये जो वचन हितकारो हो वह सत्य कहलाता है, यह सत्य भववाधा — संसारके जन्म, मरण सम्बन्धो दुस्तोको नष्ट करने वाला है। 'हित, मित और प्रिय बोलना चाहिये' इस नीतिको हृदयमे रख सदा सत्य वचन बोलो, असत्य वचन कभी मत बोलो। मौन ही परम धर्म है। यदि उसकी प्राप्ति सम्भव न हो तो पुरुषोको सदा सत्य वचन हो बोलना चाहिये। यह सत्य वचन सबको सन्तुष्ट करने वाला है।

भावार्थ — ऊपर अज्ञानजन्य असत्यको क्षीणमोह नामक बारहवे गुणस्थान तक बतलाया है। उसका कारण है केवलज्ञान होनेके पूवं तक मनुष्यके अज्ञानभाव रहता है। अज्ञान, असत्य वचनका एक कारण है। अत. कारणके सद्भावमे कार्यका अस्तित्व बताया गया है। वैसे सातिशय सप्तम गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक सब गुणस्थान ध्यानके गुणस्थान हैं। इनमे बाह्य जल्पका अभाव रहता है। 'अर्जर्यष्ट-व्यम्' वाक्यमे अजका अर्थ पुरानी घान्य होनेपर भो पर्वतकी माके आग्रहसे पर्वतके पक्षमे राजा वसुने निर्णय दिया था। इसलिये कषाय-जन्य होनेसे वह उसके पतनका कारण हुआ।। ४२-६२।।

आगे अचौर्य महाव्रतका वर्णन करते है-

प्रमादाद् यददत्तस्यादानं तत्स्तेयमुच्यते।
तस्य त्यागो भवेत् स्तेयत्यागो नाम महान्नतम्।। ६३ ॥
अर्थो हि विद्यते पुसां प्राणवुल्यो महीतले।
तम्नाशे च ततो दुःखं जायते मृत्युसिन्नभम्॥ ६४ ॥
स्वकीयपुण्यपापम्यां महद्वाल्पतर धनम्।
लभ्यते पुरुषेयंच्च चेतनाचेतनात्मकम्॥ ६५ ॥
सन्तोषस्तत्र कर्तव्यो न्यायतो वा तदर्जयेत्।
द्रम्यं तथा परित्याज्य परकीय विवेकिना॥ ६६ ॥
तथा क्षेत्रमपि स्याज्य परकीयं महीतले।
साधारणजनानां तु चर्चा दूरेऽत्र वर्तताम्॥ ६७ ॥
विपुलद्धियुताभूषा अपि निर्वलभूभूजाम्।
राष्ट्रमपहतुः लग्ना नित्यमेव घरातले॥ ६८ ॥

कर्लिबजयते कालो यस्मिन् नीतिघरा अपि । त्यक्त्वा न्यायपथ जाताः कट्टं कापधगामिनः ॥ ६९ ॥ रामराज्यं प्रशंसन्तो वाचा मधुरया नराः । कुर्वन्ति रावणं कार्यं मायाचारपरायणाः ॥ ७० ॥ जनानां क्षुद्रमाचारं बृष्ट्वा केचिव् विवेकिनः । भवारण्यपथभ्रान्ता गृह्णत्योतन्महाव्रतम् ॥ ७९ ॥

अर्थ-प्रमादसे जो अदत्तवस्तुका ग्रहण है वह स्तेय—चोरो कहलातो है, उसका त्याग करना अचीर्य महान्नत है। पृथिवी तलपर धन, पुरुषोके प्राणतुल्य है इसलिये उसका नाश होनेपर उन्हें मरणतुल्य दु:ख होता है। अपने पुण्य पापसे पुरुषोकों जो बहुत या कम चेतना चेतनात्मक धन प्राप्त होता है उसमें सन्तोष करना चाहिये अथवा न्यायसे उसे अजित करना चाहिये। पृथिवीतलपर विवेकी मनुष्यको जिस प्रकार दूसरोका द्रव्य त्याज्य है उसी प्रकार दूसरोका क्षेत्र भी त्याज्य है। साधारण जनोकी चर्चा तो दूर रहे विशाल सम्पत्तिसे युक्त राजा भी पृथिवीतल पर निबंछ राजाओका राज्य अपहरण करनेमें संलग्न है। यह कलिकाल अपना प्रभाव बढा रहा है जिसमें कि नीतिधारक मनुष्य भी न्यायमार्ग छोडकर कुमार्गगामी हो गये हैं। आजके मायाचारी मनुष्य मधुर वाणोसे रामराज्यको प्रशसा करते हैं। दन्तु रावणका कार्य करते हैं। ससाररूपो अटवीमें मार्ग भूले हुए कोई विवेको जन, लोगोका क्षुद्र आचरण देख इस अचोर्य महान्नतको ग्रहण करते हैं। ६३-७९॥

आगे ब्रह्मचर्यं महात्रतका वर्णंन करते हैं-

अथाग्रे सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्मचर्यं महावतम् ।
आत्मशुद्धः पर हेतु सर्वोषव्रवनाशनम् ॥ ७२ ॥
स्वपरस्त्रीपरित्यागो ब्रह्मचर्यं समुख्यते ।
स्वपरस्त्रीपरित्यागो ब्रह्मचर्यं समुख्यते ।
स्वप्रदान्तराक्षित्रच्यान् स्वरूपे चरण सतम् ॥ ७३ ॥
ब्रह्मचर्यपरिम्नच्या लोके सर्वत्र मानवाः ।
प्राप्तुवन्ति तिरस्कारं सुचिरं रावणा इव ॥ ७४ ॥
विधिना परिणीता या सा स्वस्य स्त्रो निगद्यते ।
शेषाः परस्त्रियः प्रोक्ता दासीवेश्यादयो मुवि ॥ ७४ ॥
मरीसुरीतिरश्ची च चेतना ललना मताः ।
काव्यवाणनिर्माणाश्चित्रश्याश्चेतनेतराः ॥ ७६ ॥
एताश्चतुर्विद्यानार्यस्त्राच्याः स्वहितवाञ्छिभः ।
सलयोनी मलोस्पन्ने देहे दौर्गन्व्यद्यारिणी॥ ७७ ॥

का नाम स्पृहा पुंसां रामाणां च परस्परम्। ब्रह्मचर्ययुता मर्त्या गच्छेयूर्यत्र कुत्रचित् ॥ ७८ ॥ महान्तमादर लभन्ते अगतीतले । तत्र बहाचर्यस्य सिद्धधर्षं कर्तव्या ह्यार्यसंगति:॥७९॥ भोजने परिवाने च श्रेया साहिबकता परा। कृशीलजनसंसर्गे निवसेन्नै व घामनि ॥ ८०॥ यथानलस्य संसर्गात्सर्विह द्रवति बनितासङ्गान्न्चित्त इवति इतम् ॥ ८९ ॥ बुद्धाप्येकाकिनी चार्या न गच्छेत् साधुसनिधिम् । आर्या मिलित्वैव विद्यार्धमें चर्चणम् ॥ ८२ ॥ सप्तहस्तान्तरं स्थित्वा शृजुयु श्रुतवाचनाम्। आचार-सहिता होषा पालनीया मुनीश्वरैः॥ ८३॥

अर्थ-अब आगे बात्मशुद्धिके उत्कृष्ट हेतु तथा समस्त उपद्रवोका नाश करने वाले ब्रह्मचर्य महाव्रतको कहुंगा। व्यवहारसे स्वकीय और परकीय स्त्रीका त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है और निश्चयसे आत्म-स्वरूपमे चरण-रमण करनेको ब्रह्मचर्य माना गया है। ब्रह्मचर्यसे च्यूत हए मनुष्य रावणके समान लोकमे सर्वत्र चिरकाल तक तिरस्कार प्राप्त करते रहते है। विधिपूर्वक विवाही गई स्त्रो स्वस्त्रो कहलाती है और शेष दासो तथा वेश्या आदिक परस्त्री मानी गई है। मानुषी, देवी और और तिरक्ची ये तीन चेतन स्त्रिया मानी गई है और काष्ठ तथा पाषाण-से निर्मित एव चित्रमे स्थित अचेतन स्त्रिया कही गई है। अपना हित चाहने वाले मनुष्योके द्वारा ये चारो प्रकारकी स्त्रियाँ त्याज्य कही गई हैं। स्त्री और पुरुष दोनोका कारीर मलको उत्पन्न करने वाला है, मल से उत्पन्न हुआ है और दुर्गन्धको धारण करने वाला है फिर दोनोकी परस्पर प्रोति करना क्या है ? ब्रह्मचर्यसे युक्त मनुष्य पृथिवीतलपर जहां कही भी जाते हैं वहां महान् आदरको प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्यको सिद्धिके लिये आर्य मनुष्योकी सगति करना चाहिये तथा भोजन और वस्त्रके विषयमे अत्यधिक सात्विकताका आश्रय छेना चाहिये। जहाँ कुशोल मतुष्योका ससर्ग हो ऐमे स्थानमे नही रहना चाहिये। जिस प्रकार अग्निके ससर्गसे घो पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्रीके संगसे पुरुषका चित्त पिघल जाता है - कामातुर हो जाता है। वृद्धा आर्यिका भो अकेली साधुके पास न जावे। दो तीन मिलकर ही साधुके पास धर्म-

चर्चा करें तथा सात हाथ दूर बैठकर मास्त्रकी वाचनाको सुनें। यह आचार-संहिता मुनियोको नियमसे पालन करने योग्य है।। ७२-६३।। अब आगे अपरिग्रह महात्रतका वर्णन करते हैं—

सम्प्रवक्ष्याम्यपरिष्रहमहाव्रतम् । मुर्च्छावरिग्रहः प्रोक्तो धनधान्यादिवस्तुषु ॥ ८४ ॥ तां त्यक्त्वा मुनयो यान्ति नैर्यन्यौ परमां बशाम्। परिग्रहविशाचोऽयं यस्य मूर्धनि वर्तते ॥ ८५ ॥ भ्रान्तिचित्तः स सम्भूय कुरुते विविधाः कियाः। मिन्यारवं वेदरागाश्च कोधादीनां चतुष्टयम् ॥ ८६ ॥ हास्यादयश्च बट् चैते ह्यान्तरङ्गाः परिप्रहाः। सिवताचित्रिमाणां मेबाद् बाह्यपरिग्रहाः ॥ ८७ ॥ त्रिविधा विविता लोके मोहोत्पादनहेतवः। सचित्ता दासीदासगवाश्वाद्याः रजतादयः ॥ ८८ ॥ अचित्तास्तु गृहारामा मिश्रा होयाः परिप्रहाः। मनोवाक्कायचेष्टाभिरेषां त्यागोऽपरिग्रहः ॥ ८९ ॥ उभयप्रन्थसन्त्यागी कैवल्य लमतेऽचिरात्। परिग्रहात्रो जीवो वम्भ्रमीति मवे भवे॥ ९०॥ शिरास्थं भारमुत्तार्यं भवेग्मत्यों यथा सुबी। तथा पारिप्रह भारमुत्तार्य स्यात्सुखी मुनिः॥ ९९॥ पृष्ठबद्धमहाभारी जनो मञ्जति सागरे। यथा तथास ग्रन्थोऽय मज्जत्येव भवाणंवे॥ ९२॥

अर्थ-अब आगे अपरिग्रह-परिग्रह त्याग महात्रतका कथन करने। धन-धान्य आदि वस्तुओमे जो मूच्छी-ममत्व परिणाम है वह परिग्रह कहा गया है। इस मूच्छीका त्याग कर मुनि उत्कृष्ट निर्ग्रन्थ दशाको प्राप्त होते है। यह परिग्रह रूपो पिशाच जिसके शिरपर रहता है वह भ्रान्त चित्त होकर नाना प्रकारको क्रिया करता है। मिथ्यात्व एक, वेद सम्बन्धी राग तोन, क्रोधादि चार और हास्यादिक नो कषाय छह ये चौदह अन्तरङ्ग परिग्रह है। बाह्य परिग्रह लोकमे सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तोन प्रकारके माने गये हैं। ये तोनो प्रकारके परिग्रह मोहोत्पत्तिके कारण हैं। दासो, दास, गाय और घोड़ा आदि सचित्त परिग्रह हैं, चादो आदि अचित्त परिग्रह हैं और स्त्रो पुरुषोसे सहित घर तथा हरी-भरो वनस्पतियोसे सहित बाग बगोचे मिश्र परिग्रह जानने

योग्य हैं। इन सब परिग्रहोका मन, वचन, काय—त्रियोगसे त्याग करना अपरिग्रह महात्रत है। अन्तरङ्ग, बहिरङ्ग—दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग करने वाला मनुष्य शोघ्र ही केवलज्ञानको प्राप्त होता हैं। परिग्रहसे दुःखी जीव भवभवमे—अनेक भवोमे भ्रमण करता है। जिस प्रकार मनुष्य शिरपर स्थित भारको उतार कर सुखी हो जाता है उसो प्रकार मुनि परिग्रहका भार उतारकर सुखो हो जाता है। पोठपर बहुत भारो भारको बाधने वाला मनुष्य जिस प्रकार समुद्रमे डूबता है उसी प्रकार परिग्रहको ग्रहण करनेवाला मनुष्य संसार सागरमे नियमसे डूबता है। ६८-६२।।

आगे अपरिग्रह महात्रतमे दोष लगानेवाले मुनियोका वर्णन करते हैं—

पूर्वं परिग्रहं त्यक्त्वा नंग्रंन्थ्यं प्रतिपद्यते। पश्चात् परिग्रहं व्याजात् स्वीकरोति तु यो नरः॥ ९३॥ स निपानाब विनिर्गत्य तत्रैव पतनोद्यतः। संघं सञ्चालियव्यामि निर्मास्यामि च मन्दिरम् ॥ ९४ ॥ इति व्याजो न कर्तव्यो धुरवा निर्प्रत्यमुद्रिकाम्। ये हि निर्यन्थतां प्राप्य स्वीकृवंन्ति परिप्रहम् ॥ ९४ ॥ नरकेषु निगोदेषु तेषां पातः सुनिश्चितः। यि कर्तृत्ववाञ्छा ते न गताः गृहवर्तिनी ॥ ९६ ॥ केनोक्तस्तवं मुनिभूर्या गृहत्याग विघेहि च। यथा हि निर्मले चन्द्रे कलङ्को दृश्यते द्रुतम् ॥ ९७ ॥ तथाहि निर्मले साधौ दोषः क्षुद्रोऽपि दुश्यते। मुनिना नैव तत्कार्य दोषास्पदमिह क्वचित् ॥ ९८ ॥ येन निर्ग्रन्थमूदाया अपवादो भवेदिह। कठिना साधुचर्यास्ति बङ्गधारागतिर्यया ॥ ९९ ॥ निर्ग्रन्थतां तु सन्धर्तुं सामर्थ्यं नास्ति चेत्तव । अद्धामात्रेण सन्तुष्टों भव हे भव्यशिरोमणे॥ १००॥

अर्थ — जो मनुष्य पहले परिग्रहका त्यागकर निर्ग्रन्थ दोक्षाको प्राप्त होता है और पोछे किसो कार्यके व्याज-बहानेसे परिग्रहको स्वोकृत करता है वह कूपसे निकल कर पुन उसी कूपमे गिरनेके लिये उद्यत है। मै सगृहीत परिग्रहके माध्यमसे सघका सचालन करूँगा और मन्दिर बनवाऊँगा इस प्रकारका व्याज निर्ग्रन्थ मुद्रा धारण कर नहीं करना चाहिये। जो निर्ग्रन्थता—दिगम्बर मुद्राको प्राप्त कर परिग्रहको

स्वोकृत करते हैं उनका नरक और निगोदमे पडना सुनिश्चित है। यदि तुम्हारी गृहस्थोमे पाई जानेवाली कर्तृत्वकी इच्छा नही गई थी तो तुमसे किसने कहा था कि तुम मुनि हो जाओ और गृह त्याग कर दो। जिस प्रकार निर्मल चन्द्रमामे कलक शोघ्र हो दिखायी देता है उसी प्रकार निर्मल साधुमे छोटा भो दोष दिखायी देता है। इस जगत् मे कही भी मुनिको कोई सदोष कार्य नही करना चाहिये जिससे निर्ग्रन्थ मुद्राका अपवाद हो । साधुकी चर्या तलवारकी धारपर चलनेके समान कठिन है। यदि निर्प्रन्य दीक्षा धारण करनेकी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो हे भव्योत्तम ! तुम श्रद्धामात्रसे संतुष्ट होओं ॥ ६३-१०० ॥ अब आगे महत्रतीको स्थिरताके लिये पच्चीस भावनाओका वर्णन करते

हए-प्रथम अहिसा महाव्रतकी पाच भावनाएं कहते है-अथाचे सम्प्रबद्ध्यामि पञ्चविशतिभावनाः । महाव्रतानां स्थैपथि मुनयो भावयन्ति याः ॥ १०१॥ वाचागुप्तिमंनोगुप्तिरीयसिमितिपालनम् आदानन्यासनामन्यां च समित्यां सावधानता ॥ १०२ ॥ वानभोजनबुत्तिस्च पञ्चेता भावना मताः।

अहिसावतरकार्थं मुनयो भावयन्ति यः॥ १०३॥ अर्थ-अब आगे, महावतोको रक्षाके लिये मुनि जिन भावनाओका चिन्तवन करते हैं उन पच्चीस भावनाओको कहेगे। बचनगृप्ति, मनो-गृप्ति, ईर्या समिति, आदान निक्षेपण नामक समितिमे सावधानता और आलोकितपान-भोजनवृत्ति ये पाँच भावनाएँ है जिन्हे मुनि अहिसावत की रक्षाके लिये भाते है।

भावार्थ-जिन-जिन कार्योंसे हिसा होतो है उन सबमे सावधानी रखनेके लिये पाँच भावनाएं निश्चित को गई है। वास्तवमे मनुष्य उपर्युक्त पांच हो कार्य करता है, शेष कार्य इन्ही पांच कार्योंमे गाँभत होते है ॥ १०१-१०३॥

आगे सत्य महाव्रतकी पाच भावनाएं कहते हैं-

क्रीघलोभभयत्यामा हास्यसन्त्याम एव च। शास्त्रानुकूलमाचा च पञ्चेता भावना मताः ॥ १०४॥ सत्यवतसुरक्षार्थं साधवो भावयन्ति

अर्थ-क्रोध-त्याग, लोभ-त्याग, भय त्याग, हास्य-त्याग और शास्त्रानुकूलभाषा (अनुवोचि भाषण ) ये वे पाँच भावनाएं है, सत्य-वतको रक्षाके लिये मृनि जिनका ध्यान करते हैं ॥ १०४॥

आगे अचौर्य महात्रतको दृढताके लिये पांच भावनाओका वर्णन करतेहैं— गून्यागरेषु वस्त्यामि मोखिता वासकेषु छ ॥ १०४ ॥ भेक्ष्यशृद्धि विधास्यामि न कुर्यामन्यरोधनम् । सक्षमंभिविसंवादं न करिष्यामि जातुचित् ॥ १०६ ॥ अस्तेयत्रतरकार्थं पञ्चंता भावना मताः । मुनयो भावना होता भावयन्ति पुनः पुनः॥ १०७ ॥

अर्थ—मैं पर्वतकी गुफा आदि शून्यगृहोमे निवास करूँगा, विमोचित दूसरोके द्वारा छोडे हुए स्वामित्वहीन गृहोमे रहूँगा, भिक्षा सम्बन्धो शुद्धि रक्खूगा, अपने स्थानपर ठहरनेवाले दूसरे साधुओको रुकावट नही करूँगा तथा सहधर्मीजनोसे विसवाद-विरोध नही करूँगा अचौर्य- व्रतको रक्षाके लिये ये पाँच भावनाए है। मुनि इनका बार-बार चिन्तन करते है। १०४-१०७॥\*

अब ब्रह्मचयंत्रतको रक्षाके लिये पाँच भावनाए कहते है— वनितारागवधिन्यः कथा या बिश्र्ता भृवि। ता अह नैव शोष्यामि रागिजनसमागमे॥ १०८॥

मूलचारमे तृतीय महाव्रतको भावनाए निम्न प्रकारसे कही है—
 जायण समपुण्यमणा अणण्णभावो वि चत्तपिंडसेवी ।
 साधिम्मओवकरणस्सण्वीचोसेवण चावि ।। ३३६ ।।

याचना, समनुज्ञायना, अपनत्वका अभाव, त्यक्त प्रतिसेवना और साधमिको-के उपकरणका उनके अनुकूल सेवन करना ।

- याचना—अपेक्षित वस्तुको गुरु या उसके स्वामी सहधर्मी मुनिसे विनयपूर्वक माँगना।
- २. समनुज्ञापना-किसीकी वस्तुको यदि बिना अनुमितिके ली हो तो उसकी सूचना देना और कहना कि शीध्रताके कारण मै आपसे पहले आज्ञा नहीं ले सका।
- ३ अन्यकी वस्तुमे अपनत्व भाव नही करना—यह दूसरेकी है, उसकी आज्ञासे मै इसका उपयोग कर रहा हुँ।
- ४ त्यक्त प्रतिसेवी-जिसका अन्य साधुने त्याग कर दिया है, अपना स्वा-मित्व छोड दिया है ऐसे उपकरण-शास्त्र आदिका उपयोग करना।
- ४ सार्धामकोपकरण-अनुवीचि सेवन—साधर्मी मुनियोके उपकरणोका उनकी आज्ञासे आगमानुसार सेवन करना ।

कानिगीकुचकक्षाविसुन्वराङ्गिविलोकनम् ।
रागाग्नैव करिष्यामि कामाकुलितचेतसा ॥ १०९ ॥
गार्हस्थ्यावसरे भोगा भुक्ता ये हि मनोहराः।
नैव तेषां करिष्यामि स्मरणं कातुचिग्मुवा ॥ ११० ॥
कामबृद्धौ सहाया ये रसमात्रावयो मताः।
तेषां ससेवनं नैव करिष्यामि कदाचन ॥ १११ ॥
स्वशरीरस्य संस्कार त्वड्मलमोचनाविकम् ।
करिष्यामि प्रमोद्याग्नो वेहसीन्वयंहेतवे ॥ ११२ ॥
बह्मचर्यस्य रक्षार्थं पञ्चेता भावना मताः।
भाव्यन्ते मुनिर्भानित्य कर्मणां क्षपणोद्यतः॥ ११३ ॥

अर्थ—स्त्रियोमे राग बढानेवाली जो कथाएँ पृथिवीपर प्रसिद्ध हैं रागोजनोके समागम—गोष्ठीमे मैं उन्हें नहीं सुनूगा। कामसे आकुलित चित्त होकर स्त्रियोके स्तन तथा कक्ष आदि सुन्दर अङ्गोका रागसे अवलोकन नहीं करूँगा। गृहस्थ अवस्थामे जो मनोहर भोग भोगे थे उनका कभी हर्षपूर्वक स्मरण नहीं करूँगा। काम-वृद्धिमे सहायक जो रस मात्रा आदिक हैं उनका सेवन कभी नहों करूँगा और शरीरको सुन्दरताके लिये त्वचाका मैल छुडाना आदि कामोसे शरोरका सस्कार— सजावट नहीं करूगा। ब्रह्मचर्यको रक्षाके लिये ये पाच भावनाए है। कर्मोंका क्षय करनेमे उद्यत मुनिराज इनकी निरन्तर भावना करते है। १०६-११३॥

अब अपरिग्रह वतकी पाच भावनाएं कहते हैं-

इत्टानिष्टेषु पञ्चानामसणां विषयेषु च। रागद्वेषपरित्यागः पञ्चेता भावना मताः॥११४॥ नैर्ग्रस्थवतरक्षार्थं मुनयो भावयन्ति याः। वतसंरक्षणायोक्ताः पञ्चविषति भावनाः॥११५॥

अर्थ-पञ्च इन्द्रियोके इष्ट-अनिष्ट विषयोमे राग-ढेषका त्याग करना, ये वे पाच भावनाएं हैं, जिनका कि अपरिग्रह वतकी रक्षाके लिये मुनि चिन्तन करते हैं। इस प्रकार पाच महाव्रतोको रक्षाके लिये पच्चोस भावनाए कही।। ११४-११५।।

आगे मुनिव्रतको प्रधानता बतलाते हुए महाव्रताधिकारका समारोप करते हैं-- अनाविकालाव् स्नमता भवेऽस्मिन् जीवेन या वु.खतितः प्रभुक्ता । तस्या विनाशे यतिवृत्तामेव समर्थमत्रास्ति न किंचिवन्यात् ॥ ११६ ॥ तदेव शक्त्या भृविधारणीयं तदेव भक्त्या मनसा प्रचित्त्यम् । तदेव बाचा वचनीयमत्र तदेव कामात् करणीयमस्ति ॥ ११७ ॥

अर्थ-अनादि कालसे इस संसारमे भ्रमण करनेवाले जीवने जो दुःखोका समूह भोगा है उसका नाश करनेमे मुनिव्रत—सकन चारित्र ही समर्थ है अन्य कुछ नही। इसलिये पृथिवीपर अपनो शक्तिके अनु-सार बही मुनिव्रत धारण करनेके योग्य है, भिक्तपूर्वक वही मुनिव्रत मनसे चिन्तनीय है वहो मुनिव्रत वचनसे कहने योग्य है और वही मुनिव्रत शरीरसे—कायसे करने योग्य है॥ १९६-१९७॥

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि ग्रन्थमे महाव्रतोका वर्णन करनेवाला तृतीय प्रकाश पूर्ण हुआ।

## चतुर्थ प्रकाश पञ्चसमित्यधिकार

#### मञ्जलाचरण

येनासिना ध्यानमयेन भिन्ना कर्मारिसेना महती विदीर्ण। स वीरनाथो गुणिभिः सनाथो मोक्षस्य लामाय सदा ममास्तु ॥ १ ॥

अर्थ-जिन्होने घ्यान रूप कृपाणके द्वारा बहुत बड़ी कर्म शत्रुओकी सेनाको छिन्न-भिन्न तथा विदोण कर दिया एव जो अनेक गुणोजनो गणधरादिसे सहित थे वे भगवान् महाबोर मेरे मोक्ष-प्राप्तिके लिये हो ॥ १ ॥

आगे महात्रतोको रक्षाके लिये समितियोका वर्णन करते हैं-

यथा कृषीवलाः क्षेत्र-रक्षार्थं परितो बृती । कुर्वन्ति व्रतरक्षार्थं समितीश्च तथर्षय ॥ २ ॥ ईर्याभाषादिभेदेन समितिः पञ्चधा मता । अथासा लक्षणं किंचिद् दर्शयामि यथागमम् ॥ ३ ॥ अर्थ-जिस प्रकार किसान खेतको रक्षाके लिये चारो ओरसे वृति—कांटे आदिकी बाह लगाते हैं उसी प्रकार मुनि व्रतोंकी रक्षाके लिये समितियोको द्यारण करते हैं। ईया भाषा आदिके भेदसे समिति पाँच प्रकारकी मानो गई हैं अर्थात् समितिके ईया, भाषा, एषण, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग (प्रतिष्ठापना) ये पाँच भेद हैं। अब आगमके अनुसार इनका कुछ लक्षण दिखाता हूँ॥ २-३॥ अब सर्वेप्रथम ईयां समितिका वर्णन करते हैं—

प्रमादरहिता वृत्तिः समितिः सम्निरूप्यते। चर्यार्थं तीर्थयात्रार्थं गुरूणां वन्दनाय च ॥ ४ ॥ जिनधर्मप्रसाराय मुनीनां गमनं तडागारामशैलाविवर्शनाय विहरन्ति कदाचिद् वं स्रोकिकानन्दहेतवे। तमसालक्षमार्गावां न वजन्ति ते।। ६।। सर्योवये मार्गे दुष्टतत्रस्थवस्तुके। यातायातविमहिते ॥ ७॥ न्गवाश्वखरादीनां हरिद्घासाद्यसंकीर्णे साथवो विहरन्ति हि। संव्रजन्ति ते॥८॥ दण्डप्रमितभुभागं पश्यन्तः न मन्दं नातिशी झं च बिहरन्ति मुनीश्वराः। शौचबाधानिवस्यर्थं रात्रौ चेद् गमनं भवेत्।। ९॥ विवाविलोकिते स्थाने पिच्छेन परिमाजिते। बार्धानिवर्तयेस्साधुः करपुष्ठपरीक्षिते ॥ १० ॥ क्षत्रजन्तुकरकार्थं निष्प्रमादं वजन्ति ते। सम्यग् विलोकिते क्षेत्रे साधनां विहृतिभवेत् ॥ ११ ॥ वादनिक्षेपवेलायां कश्चन अवुजन्तुकः। आगश्य चेन्मति यायाम्न साधोस्तन्निमलकः ॥ १२ ॥ सुक्ष्मोऽप दशितो बन्ध आचार्येहि जिनागमे। प्रमाब एव बन्धस्य यतो हेतुः प्रवर्शितः ॥ १३ ॥ पद्भपामेव साधनां विहारो जिनसम्पतः। अतो यात्रादिकव्याजाद् गृह्णानः शिविकाश्रयम् ॥ १४ ॥ बण्डयत्येव स्वस्येशसिमिति नात्र सशयः। भवेजिः श्रेयसप्राप्तिनिर्दोषाचरणेन हि ॥ १४॥

अर्थ-प्रमादसे रहित वृत्ति समिति कहलातो है। चर्या, तीर्थयात्रा, गुरु-वन्दना और जिनधर्मके प्रसारके लिये मुनियोका गमन होता है। तालाब, बाग तथा पर्वत आदिको देखनेके लिये तथा लौकिक आनन्दके

निमित्त निश्चयसे मूनि कभी विहार नहीं करते हैं। अन्धकारसे जहाँ मार्ग आच्छन्त-व्याप्त रहता है ऐसी रात्रिमे साधु विहार नही करते। सर्योदय होनेपर, जिसमे स्थित वस्तएँ दिख गई है, मनुष्य, गाय, घोडा तथा गद्या आदिके यातायातसे जो क्षणण-विमर्दित हो गया है एवं जो हरो घास आदिसे व्याप्त नही है ऐसे मार्गमे साधु विहार करते हैं। वे मुनिराज दण्ड—चार हाथ प्रमित भूप्रदेशको देखते हुए चलते हैं, न अत्यन्त धीरे-धीरे चलते हैं और न अत्यन्त शीघ्र। शौचादिक बाधाकी निवत्तिके लिये यदि रातमे जाना होता है तो दिनमे देखे हुए, पीछीसे परिमार्जित और हायके पुष्ठ भागसे परोक्षित स्थानमे बाधाको निवृत्ति करते है। वे क्षद्रजीवोको रक्षाके लिये प्रमाद रहित होकर चलते हैं। साध्ओका विहार अच्छो तरह देखे हुए स्थानमे होता है। पैर रखते समय यदि कोई क्षद्रजीव आकर मर जाय तो साधको उसके निमित्तसे होनेवाला थोडा भी बन्ध आचार्योंने जिनागममे नही बताया है बयोकि बन्धका हेत् प्रमाद हो बताया गया है। साधुओका पैदल विहार हो जिनसम्मत है। अत यात्रादिकके व्याजसे पालकोका आश्रय करनेवाला साध् अपनो ईंयां समितिको नियमसे खण्डित करता है. इसमे सदेह नहीं है। परमार्थसे मोक्षकी प्राप्ति निर्दोष आचरणसे हो होतो है ॥ ४-१५ ॥\*

अब भाषा समितिका स्वरूप कहते है-

अयात्र क्रियते चर्चा भाषासमितिलक्षणः। योऽसस्य वाक्परित्यागो जातः सस्यमहावते ॥ १६ ॥ रक्षार्थं तस्य भाषायाः समितिः सम्प्रयुज्यते । भाषासमितिसंधारी मुनिराजो निरन्तरम् ॥ १७ ॥ हितां बते मितां वृते प्रिया बते च भारतीम्। तस्य ववनचन्द्राद्यो नि।सती वचनीच्चयः॥ १८॥ पीयुषनिझंर इव भोत्रानन्दं ददाति सः। वागेवात्र महीलोकेऽन्योन्यप्रीतिविद्यायिनी ॥ १८ ॥ काकत्रियरव श्रूरवा विकस्य मधुरां कुहूम्। उभयोरस्तर माषाविज्ञानशोभितः ॥ २०॥ सधर्मभि: कृतालापी भाषासमितिधारकः। धर्मपक्ष दृढ़ीकर्त् बहूपि वक्ति जातुचित्।। २१।।

<sup>\*</sup> विशेष---सल्लेखनाके लिये निर्मापकाचार्य के पास पहुँचनेके लिये अशक्ति वश शिविकाका आश्रय लिया जा सकता है।

माषायाः सौष्ठवं प्राप्य यः स्वष्छन्वं प्रमापते ।
निरर्थकं मवेतस्य माषायाः सौष्ठवं महत् ॥ २२ ॥'
एकस्य वचनं श्रुत्वा लोके युद्धः प्रमायते ।
एकस्य वचनं श्रुत्वा युद्धशान्तः प्रमायते ॥ २३ ॥
एकस्य वचनं श्रोतुं समायान्ति सहस्रतः ।
मर्त्या, एकस्य संश्रोतुं द्वित्रास्तिष्ठन्ति मानवाः ॥ २४ ॥
स्यर्थं वचनविस्तार विवद्यति च यो नरः ।
सल्पायोऽधिक वानीव विषावं लभते स व ॥ २४ ॥
वोलेव भारती यस्य भवतीह चलाचला ।
प्रत्यवं तस्य मर्त्यस्य को नु कुर्याव् धरातले ॥ २६ ॥
स्वप्रतिष्ठां स्थिरीकर्तुं भूमिलोके महस्विनाम् ।
भाषासमितिवन्नाय्यत् साधन वर्तते क्वचित् ॥ २७ ॥

अर्थ-अव यहाँ भाषा समितिके लक्षणकी चर्चाको जाती है। सत्यमहाव्रतमे जो असत्यवचनका परित्याग हुआ या उसको रक्षाके लिये भाषा समितिका सुप्रयोग किया जाता है। भाषा समितिके धारक मुनिराज सदा हित, मित और प्रिय वाणी बोलते हैं। उनके मुखचन्द्रसे जो वचन समूह निकलता है वह अमृतके झिरनेके समान श्रोताओको आनन्द देता है। इस पृथिवो लोकमे वाणी ही परस्पर प्रोति कराने-वालो है। कौएका अप्रिय शब्द और कोयलकी मीठो कुह सुनकर भाषा विज्ञानसे शोभित मनुष्य दोनोका अन्तर जान लेता है। सद्यर्मीजनोके साथ वार्तालाप करनेवाला भाषासमितिका धारक मुनि धर्मका पक्ष दढ करनेके लिये कभो बहुत भी बोलता है। भाषाके सौष्ठव स्पष्टताको प्राप्तकर जो स्वच्छन्द रूपसे बोलता है उसको भाषाका बहुत भारी सौष्टव निरर्थंक होता है। एकका वचन सुनकर लोकमे युद्ध भडक उठता है और एकका वचन सुनकर युद्ध शान्त हो जाता है। एकका वचन सुननेके लिये हजारो मनुष्य आते हैं और एकका वचन सुननेके लिये दो तोन हो मनुष्य बैठते हैं। जो मनुष्य व्यर्थका वचन विस्तार करता है वह अल्प आयवाला होकर अधिक दान करनेवालेके समान विषादको प्राप्त होता है। इस जगत्में जिसकी वाणी दोलाके समान अत्यन्त च चल है उस मनुष्यका विश्वास भृतलपर कौन करेगा? अर्थात् कोई नही। महस्वो-तेजस्वो मनुष्योको पृथिवोपर अपनी

प्रतिष्ठा स्थिर रखनेके लिये भाषासमितिके समान कही दूसरा साधन नहीं है।। १६-२७।।

आगे एषणा समितिकी चर्चा करते है-

अर्थेषणा समित्याश्च कावि चर्चा विधीयते। एषणाभक्तिरित्यर्थस्तस्यां या सावधानता॥ २८॥ एषणासमितिः प्रोक्ता सा विज्ञात-जिनागमै:। औदारिकमिवं बर्ध्म विना भूक्ति न तिष्ठति ॥ २९ ॥ अतस्तस्य सुरक्षार्थमाहारः प्रविधीयते । विवसे ह्योकवारं यः स्थित सन् पाणिपात्रके ।। ३०॥ यथाविधि यथाप्राप्तमाहार विद्धाति सः। एषणासमिति. मुनिभिविनिरूपिता ॥ ३१ ॥ संवा ईदुशो हि ममाहारो वीयेत श्रावकंजंनै:। एव वाञ्छा न तेषां स्यान्जैनाचारतपस्विनाम् ।। ३२ ॥ अन्तराये समायाते विषीवन्ति न साधवः। स्वात्मध्यानपराः सन्त. कुर्वते कर्मनिर्जराम् ॥ ३३ ॥ साधवः सुकूलीनानां जैनाचारस्य धारिणाम्। गृहेषु नवधा अब्त्या प्रगृहीताः प्रभुङ्जते ॥ ३४॥ कथिता एषणादोषाश्चत्वारिशत् षडुत्तराः। वर्जनीयाः सदा ह्येते द्वात्रिशस्च।न्तरायकाः॥ ३५॥

अर्थ — अब एषणा समितिकी कुछ चर्चाको जाती है। एषणाका अर्थ भोजन है, उसमे जो सावधानता है वह जिनागमके जाता पुरुषो द्वारा एषणा समिति कही गई है। यह औदारिक शरीर आहार के बिना नहीं ठहरता इसलिये उसकी सुरक्षाके लिये आहार किया जाता है। जो दिनमे एकबार खडे होकर पाणिपात्रमे विधिपूर्वक प्राप्त हुए आहारको ग्रहण करता है उसकी यह विधि मुनियो द्वारा एषणा समिति कही गई है। सरस, नोरस, कडुआ अथवा मीठा जैसा आहार प्राप्त होता है साधु उसीमे सन्तुष्ट रहते हैं। श्रावक लोग मुझे ऐसा आहार होता है साधु उसीमे सन्तुष्ट रहते हैं। श्रावक लोग मुझे ऐसा आहार देते तो ठीक होता, ऐसी इच्छा जैनाचारके तपस्वियोक नही होतो। अन्तराय आनेपर साधु विषाद नही करते हैं किन्तु स्वात्मध्यानमे तत्पर रहते हुए कर्मोंको निर्जरा करते हैं। साधु उत्तम कुलीन तथा जैनाचारके धारक श्रावकोके घरमे नवधामित्तसे पडगाहे जानेपर आहार करते हैं। एषणा सम्बन्धो छियालोस दोष और बत्तीस अन्तराय

कहे गये हैं। रे ये सब छोडने योग्य हैं अर्थात् इन्हें टालकर आहार करना चाहिये॥ २८-३४॥

आगे माधुकरी आदि पाँच वृत्तियोका वर्णन करते हुए पहले माधुकरी वृत्तिका कथन करते हैं—

माधुकर्याविवृत्तींनां धारका मुनिपुङ्गवाः। विरक्ताः स्वशरीरेभ्यो विवरन्ति महीतले॥३६॥ यथा मधुकरः पुष्पाव् रसं गृह्णन् तबुद्भवम्। बाधां न कुरुते पुष्पं तथा साधुगृं हस्यतः॥३७॥ आहार स्वेप्सितं गृह्णन् न तं पीडयति क्वचित्। एषा माधुकरीवृत्तिर्गविता चरणागमे॥३८॥ एथेव भ्रामरीवृत्तिः कथ्यतेऽपरनामतः।

अर्थ-माधुकरी बादि वृत्तियोको द्यारण करनेवाले मुनिराज अपने शरीरसे विरक्त हो पृथिवीतलपर विहार करते हैं। जिस प्रकार मधु-कर-भ्रमर फूलसे उसके रसको ग्रहण करता हुआ फूलको बाद्या नहीं करता उसी प्रकार साधु गृहस्थसे अपने योग्य शुद्ध आहार लेते हुए गृहस्थको पीडित नहीं करते। यह चरणानुयोगके शास्त्रोमे माधुकरो वृत्ति कही गई है, यही वृत्ति दूसरे नामसे भ्रामरीवृत्ति भी कही जाती है।। ३६-३८॥

अब गोचरीवृत्तिका स्वरूप कहते हैं-

यथा गौर्घाससम्पूलं ववतं नैव पश्यति॥ ३९॥ पश्यति घाससम्पूलं तथायं हि मुनीश्वरः। प्रासं पश्यति पाणिस्थं बवतं नैव पश्यति॥ ४०॥ गृहिणां गृहसम्ये या रागवर्षं कसूतयः। ताः प्रस्यस्य न बृष्टिः स्यात् स्वारमन्येव हि सा भवेत्॥ ४९॥ एषा गोचरीवृत्तिः कथ्यते सूरिसत्तमैः। अहो वैराग्यमाहास्म्यं गवितुं केन शक्यते॥ ४२॥

अर्थ — जिस प्रकार गाय घासका पूला देनेवालेको नही देखती किन्तु घासके पूलको देखती है उसी प्रकार वे मुनिराज पाणिपात्रमे स्थित ग्रासको देखते हैं, ग्रास देनेवालेको नहीं। गृहस्थोके घरमे जो रागवर्द्धक सम्पदा है उसकी ओर इनको दृष्टि नहीं रहती, निरचयसे उनको दृष्टि

१. ख्र्यालीस दोष और बसीस अन्तरायोका वर्णन परिशिष्टमे देखें।

अपने स्वरूपमें ही रहती है। श्रेष्ठ आचार्योंके द्वारा यह गोचरीषृति कही जाती है। अहो <sup>।</sup> वैराग्यको महिमा कहनेके लिये कौन समर्थ है <sup>?</sup>॥ ३६-४२॥

आगे अग्निप्रशमनोवृत्ति कहते हैं ---

कस्य चिव् भवने विद्वज्ञां लासन्ति विस्थता।
तस्याः प्रशमने हेतु जंल छ। रेव मृग्यते।। ४३।।
तज्जलं मधुरं वा स्यातकार वा च भवेत् क्वचित्।
एवं हच्चरमध्येऽषि सुषाग्निवं छंते चिरात्।। ४४।।
तस्य प्रशमने हेतुः पाणिस्था ग्राससन्तिः।
सरसा नीरसा सा स्याविति चिन्ता न विद्यते।। ४४॥
अग्निप्रशमनी नाम वृत्तिरेषा निगद्यते।

अर्थ — यदि किसोके मकानमे अग्नि-ज्वालाओका समूह उठा है तो उसे मान्त करनेके लिये जलधारा ही खोजी जाती है, कही वह जल मीठा होता है और कहो खारा भी हो सकता है। इसी प्रकार उदरके भीतर क्षुधारूपी अग्नि चिरकालसे वढ रही है। उसे मान्त करनेके लिये हाथमे स्थित ग्रासोका समूह हो कारण है। वह ग्रास समूह सरस हो या नोरस, इसका विचार नही रहता। यह अग्नि प्रशमनी-वृत्ति कही जाती है।। ४३-४५।।

अब गर्तपूरण वृत्तिको कहते है-

गृहाङ्गणगतो गर्तो यथा केनापि पूर्यते ॥ ४६ ॥ तथायमौदरो गर्तः सरसैनीरसैरपि । प्रासैः पूरियतु शक्यो विरक्तस्य महासुने ॥ ४७ ॥ गर्तपूरणनाम्नीयं प्रशस्ता बृत्तिरिष्यते ।

अर्थ — जिस प्रकार घरके आगनका गर्त किसी साधारण मिट्टी आदि-के द्वारा भर दिया जाता है उसी प्रकार विरक्त महामुनिके उदरका गर्त सरस अथवा नीरस ग्रासोके द्वारा भर दिया जाता है अर्थात् मुनि-राज सरस और नीरस आहारमे रागद्वेष नहीं करते। यह गर्तपूरण नामकी उत्तम वृत्ति मानी जातो है। । ४६-४७॥

आगे अक्षम्रक्षण वृत्तिका निरूपण करते हैं-

असस्य ऋशणे जाते गन्त्री लक्ष्यं प्रगच्छति ॥ ४८॥

यथा तर्याववेहोऽयं शकटाभा प्रगच्छति।
योक्षास्यपत्तनं यावदाहारो ऋक्षणोपमः॥४९॥
एवाक्षञ्चक्षणोवृत्तिः प्रशस्या चरणागमे।
इत्य बीक्षाधर्रनित्यं सुरक्याः पञ्चवृत्तयः॥ ४०॥
स्वस्याहारनिमित्तं यः सार्धं गृह्णाति साधनम्।
एवणासमितिस्तस्य चिन्तनीयास्ति मूतले॥ ४९॥

अर्थ-जिस प्रकार अक्षपर ( नाकके छिद्रमें स्थित भौरापर ) म्रक्षण-ओगन लगा देनेसे गाडी अपने लक्ष्य स्थान तक नली जाती है उसी प्रकार गाडोके समान मुनिका यह शरीर मोक्षरूपी नगरको मोर जा रहा है, आहार इसके लिये ओगनके समान है। चरणानुयोगमे यह अक्षम्रक्षण-वृत्ति प्रशंसनीय मानो गई है। इस प्रकार दीक्षाके धारक मुनियोको इन पान वृत्तियोका अच्छी तरह पालन करना नाहिये। जो मुनि अपने आहारके निमित्त साधन-सामग्री नौका मादि साथ लेकर नलते हैं उनकी ऐषणा समिति पृथिवीतलपर निन्तनीय है। ४८-५१॥

अब आदान-निक्षेपण समितिकी चर्चा करते हैं-

गौचोषकरणं कुण्ठी पिच्छं संयससाधनम्। ज्ञानोपकरणं शास्त्रमिति साधुपरिग्रहः ॥ ५२ ॥ आबाने क्षेपणे चेषां या साधी। सावधानता। सेवाह्याबाननिक्षेपसमितिः परिकथ्यते ।। ५३ ॥ बलाहकाबली बुष्ट्वा गगने श्यामलप्रभाम्। मध्येमध्ये च गर्जन्ती विद्युत्स्फतिचमत्कृताम् ॥ ५४ ॥ विष्छपङ्क्ति समास्फाल्य नृत्यन्त केकिनो बने। स्वयमुज्यतित पिक्छानि तान्यादाय वनेश्वराः ॥ ५५ ॥ वितरन्ति मनुष्येम्यस्ते चाराय तपस्विनाम्। पिक्छिकानिर्मितहेंतोः सङ्घेषुप्रेषयन्ति च ॥ ४६ ॥ तेभ्यः विच्छस्य निर्माणं स्वयं कुर्वन्ति साधवः। विच्छिकामां मृदुस्पर्शो जीवानां नैव पीडकः ॥ ५७ ॥ अतो विगम्बरः साधा स्वीकृष्ठते तमेव हि। गुझाणां च वकानां च पक्षाः पिच्छतया क्वचित् ॥ ५८॥ गृहीतः केन चिज्जातु न तत्पक्षः सनातनः। नारिकेलेन काष्ठेम कुण्डी या हि विधीयते॥ ५९॥

सैवात्र साधुभिग्रीह्या नैव बातुविनिर्मिता। अल्पमूल्या गृहस्थानां या वा नैवोपकारिणी।। ६०।। तस्याहरणसम्भीतिर्न स्याज्जातु तपस्विनाम्। एकद्वित्रीणि शास्त्राणि साधनां हि तपस्विनाम् ॥ ६१ ॥ निषिद्धानि सरिभि:। जानोपकरणत्वेन बहुशास्त्रावलोडनम् ॥ ६२ ॥ चातुर्मासस्य बेलायां न निषिद्धं मुनीन्द्राणां तत्स्वामित्वविवर्जनात्। तत्सहयोगकारिणाम् ॥ ६३ ॥ ग्रन्थनिर्माणवेलायां नन् वर्तते। पठनं बहुशास्त्राणां विधेय ज्ञानस्य वर्धनं शास्त्रं ज्ञानीपकरणं मतम् ॥ ६४ ॥ निक्षेपावसरे एषामादानवेलायां तथा। जीवबाधा न कर्तव्या. स्वात्मकत्याणबाञ्छिभि:॥ ६५ ॥

अर्थ शीचका उपकरण कमण्डलु, संयमका साधन पिच्छी और ज्ञानका उपकरण शास्त्र, यही साधुका परिग्रह है। इनके उठाने और रखनेमे माधुकी जो सावधानता है वही आदान-निक्षेपण समिति कह-लाती है। आकाशमे कालो कालो, बीच बीचमे गरजतो और बिजलोकी कौधसे चमकती घनघटाको देखकर मयूर बनमे अपनी पिच्छावलोको फैलाकर नृत्य करते हुए पंखोको स्वय छोडते है। वनेचर-भील आदि उन्हें लेकर मनुष्योको देते हैं, वे उन्हें लेकर पिच्छिकाएँ बनानेके लिये साधुओके सघमे भेजते है। उन पंखोसे साधु स्वय हो पिच्छिकाएँ बनाते है। पिच्छिकाओका कोमल स्पर्श जोवोको पीडा देनवाला नही है, अतः दिगम्बर साधु उसो मयूर पिच्छको ग्रहण करते हैं। कहीपर किन्हीन परिस्थितिवश गोध और बगलोके पाल भो पिछी रूपसे स्वीकृत किये हैं पर वह पक्ष समीचीन नही है।

नारियल या काठसे जो कमण्डलु बनाया जाता है वही साधुओ द्वारा ग्रहण करने योग्य है, धातुओसे निर्मित नही। जो अल्पमूल्य हो और गृहस्थोके काम आने वाला न हो ऐसा कमण्डलु ही ग्राह्य है क्योंकि ऐसे कमण्डलुके चुराये जानेका भय साधुओंको नही होता।

तपस्वी साधु एक, दो या तीन शास्त्र साथमे रक्खे तो ज्ञानका उपकरण होनेसे अग्चार्योने उनका निषेध नही किया है। चातुर्मासके समय बहुत शास्त्रोका आलोडन-देखना-संभालना मुनियोके लिये निषिद्ध नही, क्योकि उनके वे स्वामी नही होते। किसो मन्दिर या सरस्वतीभवनमें संगृहीत शास्त्रोकी अपेक्षा यह कथन है। प्रन्थनिर्माण-के समय उसके सहकारों बहुत शास्त्रोका पठन भी विधेय है—करने योग्य है। शास्त्र ज्ञानको बढाते हैं इसलिये ज्ञानोपकरण कहलाते हैं। आत्म-कल्याणके इच्छुक साधुओंको इन सब उपकरणोंके उठाते और रखते समय जीवबाद्या नहीं करना चाहिये॥ ४२-६४॥

अब आगे व्युत्सर्ग सिमतिको चर्चा करते हैं-

इतोऽग्रे सिवधास्यामि व्युत्सर्गसमिते। कथाम्।
मलमूत्रादिबाधाया निषृत्तिर्जन्तुविजिते ॥ ६६ ॥
हरिद्घासाद्यसंकीर्ण ह्यानिरुद्धे तिरोहिते।
स्थाने निवर्तनीयास्ति विपिने विजनेऽपि वा ॥ ६७ ॥
मले मलस्य पातो नो विधातव्य कदाचन।
शौचालयेषु शौचस्य करण नोचित क्वचित्॥ ६८ ॥
एषा शरीरवृत्तिहि करणीया शरीरिभि।।
जीवहिसापरीहारे ध्यानं धेयं स्ववस्थतः॥ ६९ ॥

अर्थ—इसके आगे न्युत्सर्ग सिमितिकी कथा करूँगा जो जीव-जन्तुओसे रिहत हो, हरो घास आदिसे न्यास न हो, दकावटसे रिहत हो तथा तिरोहित—परदा सिहत हो। ऐसे स्थानपर जगल अथवा निर्जन स्थलपर मलमूत्रादि बाधाकी निवृत्ति करना चाहिये। मलके ऊपर मल कभी नहीं पटकना चाहिये तथा शौचालयोमे शौच कही नहीं करना चाहिये। मलमूत्र त्याग, यह शरोरको वृत्ति है अत. अवश्य करनी पडती है परन्तु जीविहसाके बचाव पर अवश्य ध्यान देना चाहिये॥ ६६-६६॥

आगे समिति-अधिकारका समारोप करते है— गृहीतव्रतेषु प्रवोषप्रसारो, भवत्यत्र लोके प्रमादप्रभावात्। अतो दोषहान्युद्धतंर्भव्यस्त्रोकैः प्रमादे प्रहारो दिधेयो व्रताद्यैः॥ ७०॥

अर्थ—इस लोकमे गृहोतव्रतोके मध्य प्रमादके प्रभावसे दोषोका प्रसार होता है अर्थात् अनेक दोष लगते है अतः दोषोको नष्ट करनेके लिये उद्यत व्रती भव्य जोवोको प्रमादपर प्रहार करना चाहिये।

भावार्य—प्रमादके परित्यागते हो समितियोका पालन होता है और समितियोसे महाव्रतको रक्षा होतो है। अत. चलने, बोलने, आहार करने, रखने, उठाने और मलमूत्र छोड़नेमें प्रमादका त्यार्य करना चाह्निये॥ ७०॥ आत्मबस्वर्धनेन प्रमादमन्तर्गतं विहातुं ये । उद्यमशोला मुक्ते त एव भव्याः प्रमादरहिताः स्युः ॥ ७९ ॥

अर्थ-- आत्मबलकी वृद्धि द्वारा जो भीतरो प्रमादको छोडनेके लिये प्रयत्नशील हैं, वे भव्य ही प्रमादरहित हो सकते है।। ७९।।

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे पश्वसमितियोका वर्णन करनेवाला समित्यधिकार नामका चतुर्थं प्रकाश पूर्णं हुआ।

#### पञ्चम प्रकाश

### इन्द्रियविजयाधिकारः

#### मञ्जलाचरणम्

एते हृषीकहरयः संयमकविकापरप्रयोगेण। बान्ता यैहि समन्त्रात्ते मुनिराजाः सदा प्रणम्या मे ॥ १ ॥

अर्थ — जिन्होने संयम रूपो लगामके उत्कृष्ट प्रयोगसे इन इन्द्रिय-रूपो अश्वोका सब ओरसे दमन कर लिया है वे मुनिराज मेरे सदा प्रणाम करनेके योग्य हैं। तात्पयं यह है कि मैं इन्द्रियविजयी साधुओको सदा प्रणाम करता हूँ॥ १॥

अगे इन्द्रियविजय नामक मूलगुणोका वर्णन करता हुँ—
अथेन्द्रियजयं लक्ष्य कृत्वा किञ्चिद् वदाम्यहम् । ।
अकृत्वाक्षजयं लोके स्याद् दोक्षाया विद्यम्बना ॥ २ ॥
हृषोकिविषयाधीना लोका भ्राम्यन्ति सर्वतः ।
क्षितिमूले नभोमागें शंले सिन्धुतले तथा ॥ ३ ॥
कामिनीकोमलस्पशंलालसा लम्पटा नराः ।
इहैव विविधापायानमुत्र श्वभ्रवेदनाः ॥ ४ ॥
सहन्ते नारका भूत्वा रावणबन्निरस्तरम् ।
यथा करेणुकुद्दिन्याः कायाकुलितचेतसः ॥ ५ ॥
भाषमाना गजा गर्ते पतन्तः परतन्त्रताम् ।
प्राप्नुवन्ति सहादुःख चिरं सीवन्ति च क्षितौ ॥ ६ ॥

तथा कामेन्द्रियाधीना मनुजा अत्र मूतले। विविधन्याधिमासाद्य सन्त्रशन्त भवसागरे॥७॥ के के न पतिता लोके नारीसङ्गसुराधिताः। अपारदुःखसम्भारे वितते भवसागरे॥८॥

अर्थ — अब मैं इन्द्रियजयको लक्ष्यकर कुछ कहता हूँ क्योंकि इन्द्रियजय किये बिना लोकमे मुनि दीक्षाकी विडम्बना हो होती है। इन्द्रियविषयोंके अधीन मनुष्य लोकमे पृथिवीमूल — खान, आकाश-मार्ग, पर्वत और समुद्रके तलमे सब ओर भ्रमण करते हैं। स्त्रियोंके कोमल स्पर्शकी लालसा रखनेवाले कामी पुरुष इसी लोकमे नाना प्रकारके कष्ट सहते हैं और परभवमे नारकी बन रावणके समान निरन्तर दुःख भोगते हैं। जिस प्रकार कृत्रिम हस्तिनोंके शरोरको स्पर्शके लिये आकुलित बित्त वाले हाथो दौडकर गड्ढेमे पड परतन्त्रता रूप महादुःखको प्राप्त होते हैं तथा पृथिवीपर चिरकाल तक दुःखी रहते हैं उसी प्रकार कामेन्द्रियके अधीन मनुष्य इस भूतलपर नाना प्रकारको व्याधियोंको पाकर ससार सागरमे मग्न होते है। लोकमे स्त्रियोंका संग पाकर अपार दुःखके समूहसे युक्त विस्तृत भवसागरमे कौन-कौन पतित नहो हुए हैं अर्थात् सभी हुए है ॥ २-५॥

आगे जिह्वा-इन्द्रिय विजयका कथन करते हैं-

जिल्लेन्द्रियरसाधीनाः पाठीनाः पुष्टदेहिनः। यथा बन्धनमायान्ति प्राणहीना भवन्ति च ॥ ९॥ तथा जिह्नेन्द्रियाघीना मर्त्या मृत्युपुपागताः। बुश्यन्ते दूषिताहार-पीडिता जगतीतले ॥ १०॥ केचित्तिस्तिप्रिया लोके केचिच्च मधुरिप्रयाः। केचित्कारप्रियाः सन्ति केचिवकारभोजिनः ॥ ११॥ विरुद्धाहारपाने च लब्धे ह्युद्भूतकोपनाः। कुवंन्तः कलह नित्यं चिन्नचित्ता अवन्ति हा ॥ १२ ॥ धन्यास्ते मुनयो लोके नीरसाहारकारिणः। आजीव त्यक्त मिष्टाम्ना आजीवं सारमीचिनः ॥ १३ ॥ आजीवमुष्णपानीयं विरसं संपिबन्ति भाजीवं त्यक्तदुग्धा ये द्याबीवं घृतमोचिनः॥ १४।। तेषां पुरो गृहस्थानां गार्हस्थ्य संकटाततम्। मे रसर्वपयोर्मध्ये यावबन्तरमस्ति हि॥ १४॥

ताबबन्तरमस्त्यत्र मुनीनां गृहिणां पुरः। चतुरङ्गुलमानेषं रसना प्रेरणी तथा।। १६।। बबाति यावृश दुःखं न ततोऽन्यत्तु तावृशम्। हहो भव्यानयो रागं त्यक्त्वा स्वंहि सुखी भव।। १७।।

अर्थ — जिह्ना इन्द्रियके अधीन हुए पुष्ट शरीर वाले मच्छ जिस प्रकार बन्धनको प्राप्त हो मारे जाते हैं उसी प्रकार जिह्ना इन्द्रियके अधीन मनुष्य द्षित आहारसे पीडित हो पृथिवीतलपर मृत्युकी प्राप्त होते देखे जाते हैं। जगत्मे कोई तिक्त प्रिय है-चिरपरा भोजन रुचिसे करते है, कोई मधुर भोजनको पसन्द करते है, कोई खारा भोजन अच्छा मानते है और कोई बिना नमकका भोजन करते है। कुछ लोग विषद्ध आहार पानीके मिलने पर क्रुद्ध हो कलह करते हुए निरन्तर खिन्न चित्त रहते हैं। लोकमे वे मुनि घन्य हैं जो नीरस आहार करते है। किन्होके जीवन पर्यन्तके लिये मिष्ठान्नका त्याग है, किन्हीके नमकका त्याग है, कोई नीरस गर्म पानो पोते है, कोई जीवन-पर्यन्तके लिये दशका त्याग किये हैं और यावज्जीवन घो छोडे हुए है। उन मुनि-राजोके सामने गृहस्थोका गार्हस्थ्य जोवन सकटोसे भरा हुआ है। मेरु पर्वत और सरसोमे जितना अन्तर है उतना अन्तर मुनि और गृहस्थोके सामने है। चार अंगुल प्रभाण रसना इन्द्रिय तथा कामेन्द्रिय जैसा दुख वेती है वैसा दूख उनसे भिन्न अन्य इन्द्रिया नही देती। आचार्य कहते हैं—हे भव्य । इन दोनो इन्द्रियो का राग छोड, तु सूखी हो जा ॥ ६-१७॥ आगे घ्राणेन्द्रिय जयका वर्णन करते है-

> रक्तवीतारविन्दानां संचयेन समाचिते । विकसत्पृष्डरीकाणा मण्डलेन मण्डिते ॥ १८ ॥ च कञ्जिकञ्जन्कपीताभसलिले सलिलाशये। सौगन्ध्यमापिबन् गन्धलोलुपो भ्रमरोभ्रमन् ॥ १९ ॥ साय निमीलिते पद्मे ह्यासक्त्या सस्थितोऽभवत् । सूर्योदये जाते पद्मे विकसिते सति।। २०॥ क्षणादेवोत्पतिष्यामि स्वेष्टधामेति चिन्तयन्। रजन्याः प्रथमे भागे सलिल पातुभागतः॥२१॥ गज एको जलं पीत्वा पश्चिनीं तां चचर्व सः। सह मृत्युमुपागतः ॥ २२ ॥ स्वविचारेण सौगन्ध्यक्षोभतो मृत्युं यथा भ्रमर आगतः। तथाय मनुजो लोभाद् विविधः कष्टसरन्ते ॥ २३ ॥

इत्थं विचार्य निर्प्रन्थो गन्धलोमं विमुङ्चित । स्वास्मन्येव रतो योगी परगन्ध न काङ्क्षति ॥ २४ ॥ वुर्गन्धे वा सुगन्धे वा ब्राणेन्द्रियजयी मुनिः । साध्यस्थ्यं याति वस्तुनां स्वरूपं चिन्तयन् सवा ॥ २४ ॥

अर्थ—लाल पीले कमलोके समूहसे ज्याप्त खिलते हुए सफेद कमलोके समूहसे मणि और कमलोको केशरसे पीतवर्ण जलसे युक्त जलाशयमे सुगन्धिकाका पान करता हुआ गन्धका लोभो भ्रमर संध्याके समय निमोलित —सकुवित कमलमे यह विचार करता हुआ स्थित हो गया कि प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर जब कमल खिलेगा तब मैं शोध्र हो अपने इच्ट स्थानपर उड जाऊँगा। उधर रात्रिके प्रथम भागमे पानो पोनेके लिये एक हाथी आया और पानी पोकर उस कमलिनीको चबा गया। भ्रमर अपने विचारोके साथ मृत्युको प्राप्त हो गया। जिस प्रकार भ्रमर सुगन्धके लोभसे मृत्युको प्राप्त हुआ उसो प्रकार यह मनुष्य सुगन्धके लोभसे अनेक कष्टोको प्राप्त होता है। ऐसा विचारकर निग्नंत्य मुनि गन्धका लोभ छोडते है। अपने आत्मस्वरूपने रमण करने वाले योगो अन्य गन्धकी इच्छा नही करते। घ्राणेन्द्रिय-जयो मुनि वस्तुओके स्वरूपका विचार करते हुए दुर्गन्ध या सुगन्धमे माध्यस्थ्य भावको प्राप्त होते है। १ १-२ १ ।।

आगे चक्षु-इन्द्रिय विजयका वर्णन करते हैं—

उज्ज्वलज्ज्योतिराकाङ्क्षी चक्कुविषयसंगतः।
शलभो मृत्युमायाति यथायं मानवस्तथा।। २६॥
अय गौरो ह्ययं श्यामो रक्तोऽयं पीत एव स ।
एवं विकल्पजालेन गृहस्थाः सन्ति पीडिताः॥ २७॥
गौराङ्को रोचते मह्य श्यामाङ्को नैव रोचते।
इत्थ विकल्पजालान्तः पतिता भविनो जनाः॥ २८॥
रोषं तोष च विभाणाः कुवंते कर्मबन्धनम्।
मुनयो वीतरागाद्या रागद्वेषबहिगंताः॥ २९॥
चिन्तयन्त्यात्मरूपं तु रूपगम्धाविबिजतम्।
आत्मध्यानरतानां कि रूपं कश्च वा रतः॥ ३०॥

अर्थ — रज्ज्वल ज्योतिको चाहने वाला, चक्षु विषयका लोभी पतंगा जिस प्रकार मृत्युको प्राप्त होता है उसी प्रकार यह मनुष्य भी चक्षु इन्द्रियके विषयका लोभो बन मृत्युको प्राप्त होता है। यह गौप वर्ष है यह श्याम वर्ण है, यह लाल है और यह पीला है इस प्रकारके विकल्प, जालसे गृहस्थ पीडित है। मुझे गौर वर्ण स्त्री अच्छी लगती है और श्याम वर्ण स्त्रो अच्छी नही लगती, इस प्रकारके विकल्प समूहके बीचमे पडे ससारी जीव रागद्वेषको धारण करते हुए कर्मबन्ध करते है परन्तु रागद्वेषसे रहित वोतराग मुनि, रूप तथा गन्ध आदिसे रहित आत्म-स्वरूपका ध्यान करते है। आत्मध्यानमे लोन साधुओके लिये रूप नया है और गन्ध क्या है ? अर्थात् कुछ नही ॥ २६-३० ॥

आगे कर्णेन्द्रिय-जय मूलगुणको चर्चा करते है-

बीणावेणुस्वरादीना रागो येषां न विद्यते। खरोब्द्रकादिशब्देषु द्वेषो येषा न जायते॥३१॥ प्रशसाशब्दमाकर्ण्य हर्षो येषां न जायते। निन्दाशब्दावली शृत्वा द्वेषो येषा न वर्तते ॥ ३२ ॥ त एव मुनयो घोराः श्रोत्राक्षजियनो मताः। यथा बीणारवं अत्वा निश्चलतां गता मृगाः।। ३३।। विधकानां शरीमन्ना फ्रियन्ते काननेऽचिरात्। तथा गीतित्रया मर्त्या आसक्ता रम्यगीतिषु॥ ३४॥ अन्योऽन्य कलहायन्ते स्रियन्ते च यदा कदा। एकेकाक्षवशा जीवाः प्राणान्तमुपयान्ति चेत् ॥ ३५ ॥ तदा सर्वेन्द्रियाधीना लभन्ते त कथं न हि। इत्थ विचार्य निर्प्रन्था अक्षाणा जियनोऽभवन् ॥ ३६ ॥ इंट्टानिब्टप्रसङ्खेषु रागद्वेषी न याति ये। तमक्षजयिन साधु प्रणमामि पुनः पुनः॥३७॥

अर्थ-जिन्हे वीणा और बाँसुरीके स्वर आदिका राग नही है और गर्दभ तथा ऊँट आदिके शब्दोमे जिन्हे द्वेष नही होता। प्रशसाका शब्द सुनकर जिन्हे हर्ष नही होता और निन्दाके शब्द सुनकर जिन्हे द्वेष नहीं होता वे धोर वीर मुनि हो कर्णेन्द्रिय-जयो माने गये है। जिस प्रकार वीणाका शब्द सुन स्थिरताको प्राप्त हुए हरिण बिधकोके वाणोसे विदोण हो वनमे शोघ्र मारे जाते है उसी प्रकार सगोतके प्रेमो तथा मनोहर गोतोमे आसक्त मनुष्य परस्पर कलह करते और जब कभा मरते रहते है। एक-एक इन्द्रियके अद्योन जोव जब मृत्युको प्राप्त होते है तब सभो इन्द्रियोंके अधोन रहने वाले मनुष्य मृत्युको प्राप्त क्यो नहीं होगे ? ऐसा विचार कर निर्म्रन्य मुनि इन्द्रिय विजयो होते

हैं । जिनके इष्ट अनिष्ट प्रसंगोमे रागद्वेष नहो है उन इन्द्रिय विजयो साधुओको मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ ॥ ३१-३७ ॥

आगे इन्द्रिय-विजय प्रकरणका समारोप करते हैं— रागद्वेषौ यस्य नाशं प्रयातौ नोत्पद्येते तोषरोषौ च यस्य । सोऽय साधुः प्राप्य निर्यन्यकृतं

शुक्लध्यानात्कर्मनाशं करोति ॥ ३८ ॥

अर्थ-जिसके रागद्वेष नाशको प्राप्त हो चुके हैं तथा जिसके तोष और रोष उत्पन्न नहीं होते वह साधु हो निर्ग्रन्थ चारित्र-दिगम्बर मुनि मुद्राको प्राप्तकर शुक्ल घ्यानसे कमीका क्षय करता है।। ३८॥

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे पञ्चेन्द्रियोंके विजयका वर्णन करनेवाला इन्द्रियजयाधिकार नामका पञ्चम प्रकाश पूर्ण हुआ।

# षष्ठ प्रकाश षडाबश्यकाधिकारः

मञ्जल। चरण

सम्यक्तवबोधामलवृत्तम्लो मोक्षस्य मार्गो गवितो जिनेन्द्रैः। तं प्राप्य ये मोक्षपुरं प्रयाता-स्तान् मुक्तिकान्तान् प्रणमामि नित्यम्॥ १॥

अर्थ-जिनेन्द्र भगवान्ने सम्यग्दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और निर्मल सम्यक्-चारित्ररूप मूलसे युक्त मोक्ष मार्गं कहा है। इसे प्राप्तकर जो मोक्ष नगरको प्राप्त हुए है उन मुक्तिकान्त सिद्ध परमेष्ठियोको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ।। १।।

आगे आवश्यक शब्दका निरुक्त अर्थ तथा उसके नाम कहते हैं— अथावश्यककार्याण साधूनां कथयाम्यहम्। रागादीनां वशो यो न सोऽवशः कथ्यते जिनै।। २।। अवशस्य मुनेः कार्यमावश्यं हि समुच्यते।
'क' प्रस्पयविधानेन तदेवावश्यक मवेत्॥३॥
यद्वावश्य च यत् कृत्यं तदावश्यकमिष्यते।
समता वन्दना स्तोत्र प्रतिक्रमणमेव च॥४॥
प्रत्याख्यान तनूत्सर्ग इत्येतानि च तानि षट्।
मुनयः श्रद्धया तानि कुर्वन्तीह दिने दिने॥ ४॥

अर्थ—अब साधुओं अ।वश्यक कार्यों का कथन करता हूँ। जो रागा-दिकके वश नहीं है वह जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा अवश कहा जाता है। अवश मुनिका जो कार्य है वह आवश्य कहलाता है तथा स्वार्थ में 'क' प्रत्यय करने से आवश्यक शब्द होता है (न वशः अवशः, अवशस्मेदम् आवश्यम् आवश्यमेव आवश्यकम्) अथवा जो कार्य अवश्य हो करने योग्य है वह आवश्यक कहलाता है। समता, वन्दना, स्तोत्र स्तुति, प्रति-क्रमण, प्रत्याख्यान और कार्योत्सर्ग ये वे छह आवश्यक कार्य हैं जिन्हे मुनि प्रतिदिन श्रद्धांसे करते हैं।। २-५।। आगे समता आवश्यकका वर्णन करते है—

> इष्टानिष्टप्रसङ्गेषु माध्यस्थ्यं यत् तपस्विनाम् । साम्यं तत् साधुभिर्जेष कर्मारातिविनाशनम् ॥ ६ ॥ साम्यभावस्य सिद्धधर्थं साधुरेवं विचिन्तयेत् । पुनः पुनश्चिन्तनेन विचारः सुस्थिरो भवेत् ॥ ७ ॥

अर्थ—इष्ट-अनिष्ट—अनुकूल प्रतिकूल प्रसङ्गोमे साधुओका जो मध्यस्य भाव है उसे साधुओको साम्यभाव—समता जानना चाहिये। यह साम्यभाव कर्मरूप शत्रुओका नाश करने वाला है। साम्यभावको सिद्धिके लिये साधुको ऐसा चिन्तन करना चाहिये क्योंकि बार-बार चिन्तन करनेसे विचार अत्यन्त स्थिर—दृढ हो जाता है।। ६-७।।

जीवे जीवे सन्ति में साम्यभावाः

सर्वे जोवाः सन्तु ये साम्ययुक्ताः। आर्त्तरौद्रं ध्यानयुग्म विहाय कुर्वे सम्यग्भावना साम्यरूपाम् ॥ ८॥ पृथ्वीक्षोये बह्मिवायू च वृक्षो युग्माक्षासा सन्ति ये जीवभेदाः। ते से सर्वे क्षान्तियुक्ता भवन्तु क्षान्त्या तुल्यं नास्ति रत्नं यदत्र॥९॥

बुःखे सौख्ये बन्धुवर्गे रिपौ वा स्वर्णे तार्णे वा गृहे प्रेतगेहे। मृत्यूत्पस्योर्वा समन्ताज् जिनेग्दो

मध्यस्यं मे मानसं साम्प्रतं स्यात् ॥ १० ॥

माता तातः पुत्रमित्राणि बन्धु-

र्भार्याश्यालः स्वामिनः सेवकाद्याः।

सर्वे भिन्नाश्चिच्चमत्कारमात्रा-

दस्मद्रपाच्चिचमत्कार शूथाः॥ १९॥

मोहध्वान्तेनावृतोव्बोधचक्षुः

स्वात्माकारं न स्म पश्यामि जातु।

अद्योद्भिन्नज्योतिरश्मिप्रजातः

स्वात्माकारं तेन पश्यामि सम्यक् ॥ १२ ॥ रागद्वेषौ निराकृत्य चित्त कृत्वा च सुस्थिरम् । सामायिक प्रकर्तव्यं कृतिकर्मपुरस्सरम् ॥ १३ ॥

अर्थ-जीव-जीवपर-प्रत्येक जीवपर मेरा साम्यभाव है, सब जीव भी मुझपर साम्यभावसे युक्त होवे। आर्त और रौद्र इन दोनों ध्यानोंको छोडकर मैं साम्यभावरूप सम्यग्भावना करता हूँ। पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पित तथा द्वोन्द्रियादिक जो जीवोंके भेद हैं वे सब मुझपर क्षमाभावमे युक्त हो क्योंकि इस जगत्मे क्षम के तुल्य दूसरा रत्न नहीं है। दु लमे, सुलमे, बन्धु वर्गमे, शत्रमे, सुवर्णमे, तृण, समूहमे, महलमे, श्मशानमे, मृत्युमे और जन्ममे हे जिनचन्द्र । आपके प्रसादमे मेरा मन इस समय मध्यस्य भावसे युक्त हो। माता, पिता, पुत्र, मित्र, बन्धु, भार्या, साले, स्वामो और सेवक आदि चैतन्य चमत्कारसे शून्य हैं तथा चैतन्य चमत्कार रूप मेरे स्वरूपसे भिन्न है। मेरा ज्ञानरूपी चक्ष मोहरूपी अन्धकारसे आच्छादित था इसलिये में आत्मस्वरूपको नही देख सका। आज मेरी ज्ञान ज्योति उद्भिन—प्रकट हुई है, इसलिये मैं अपने आत्माके स्वरूपको अच्छो तरह देख रहा हू।

रागद्वेषको दूर कर तथा चित्तको स्थिर कर कृतिकर्म-अवतं तथा नित पूर्वक यथा समय सामायिक करना चाहिये॥ ८-१३॥ आगे वन्दना नामक आवश्यकका वर्णन करते हैं-

### चतुर्विशतितीर्थेशामेकस्य स्तवनं यदा। क्रियते साधुसन्तत्या तदा सा वन्दना स्मृता ॥ १४॥

अर्थ-साधु समूह द्वारा जब चौबोस तीर्थङ्ककरोमेसे किसी एक तीर्थङ्करकी स्तुतिकी जाती है तब वह बन्दना नामक स्तवन माना गया है ॥ १४॥

विशेष—इस सदर्भमे कवायपाहुड, प्रथम भाग, पृष्ठ १०२-१०३ पर दिया गया शंका समाधान विशिष्ट रुचिकर है—

'एयस्य तित्थयरस्स ममसण वदणा णाम । एक्कजिणजिणालय बंदणा ण कम्मक्खय कुणइ, सेसजिण जिणालयच्चा सण दुवारेणु-प्यण्णकम्मबंधहेउत्तादो । ण तस्स मोक्खो जइणत्तं वा, पक्खवायदूसि-यस्स णाणचरणणिबद्यणसम्मत्ताभावादो तदो एगस्स णमसणमणुव-वण्ण ति'।

शंका—एक जिन और एक जिनालयकी वन्दना कर्मोंका क्षय नहीं कर सकती क्योंकि इससे शेष जिन और जिनालयोकी आसादना— अपमान होता है। इस आसादनासे अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है। इसके सिवाय एककी बंदना करने वालेको मोक्ष और जैनत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती। पक्षपातसे दूषित मनुष्यके ज्ञान और चारित्रके कारणभूत सम्यग्दर्शनका अभाव है, अत एक जिन या जिनालयकी नमस्काररूप बन्दना नहीं करनी चाहिये।

एत्थ परिहारो बुच्चदे—ण ताव पक्खवाओ अत्यि, एक्कं चेव जिण जिणालयं वा वदामि ति णियमाभावादो। ण च सेस जिणजिणालयाण वदणा ण कया चेव, अणतणाणदंसणविरियसुहादिदुवारेण एपत्तमावण्णेसु अणंतेसु जिणेसु एयवंदणाय सव्वेसि पि वंदणुवत्तीदो। एवं संते ण च चउबीसत्थयम्म वंदणाए अतन्भावो होदि, दव्वट्विय पज्जविद्वयणयाणमेयत्तविरोहादो। ण च सव्वो पक्खवाओ असुह कम्मबध हेऊ चेवेति णियमो अत्यि, खीणमोहजिणविसयपक्ख वायम्मि तदणु वलभादो। एग जिणवदणाफलेण समाणफलत्तादो ण सेसजिण वंदणा फलवंता, तदो सेसजिणवंदणासु अहियफलाणुवलं भादो एक्कस्स चेव वंदणा कायव्वा, अणंतेसु जिणेसु अक्कमेण छदुमत्यु-वयोग पउत्तीए विसेसपरूवणाए असभवादो वा एक्कस्सेव जिणस्स वंदणा कायव्वा ति ण एसो वि एयंग्गहो कायव्वो, एयंतावहारणस्स सव्वहा दृष्णयत्तप्यसंगादो। तम्हा एव बिहु विप्पडिवितिणिरायर ण

मुहेण एय जिणवंदणाए णिरवज्जभावजाणाषण दुवारेण वंदणा विहाण तप्फलाणं च परूवणं कुणइ त्ति वंदणाए क्लम्वं ससमओ ।

समाधान-उपयुक्त शकाका परिहार करते हैं-एक जिन या जिना-लयकी बन्दना करनेसे पक्षपात नही होगा क्योकि वन्दना करनेवालेके ऐसी प्रतिज्ञारूप नियम नही पाया जाता कि मैं एक जिण या जिना-लयकी बन्दना करूंगा तथा ऐसा करनेसे शेष जिन और जिनालयोको वन्दना नही को, ऐसा नही है। क्योकि अनन्तज्ञान दर्शनवीर्य, सूख आदिके द्वारा सब एकत्वको प्राप्त है अत एकको वन्दना करनेसे सबकी वन्दना हो जाती है। यद्यपि ऐसा है तो भी चतुर्विशति स्तवमे वन्दना-का अन्तर्भाव नही होता क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका एकत्व--अभेद माननेमे विरोध आता है। फिर सभी पक्षपात अश्भ-कर्म बन्धका हेतु भी नहीं है क्योंकि मोहरहित जिनेन्द्रके पक्षपातमे अशूभ कर्मोका बन्ध नही होता । एकजिन और सभी जिनोकी वन्दना-का समान फल है। अतः समस्त जिनोको वन्दनाका करना फल सहित नहीं है इसलिये एकको वन्दना करनी चाहिये। दूसरी बात यह भी है कि छद्मस्थका उपयोग एक साथ सबकी स्तुतिमे लग भी नही सकता। अत. एककी हो वन्दना करनी चाहिये, ऐसा एकान्त आग्रह नही करना चाहिये क्योकि एकान्तका आग्रह दुर्णय-मिध्यानय है। इसलिये उपर्युक्त बाघाओके निराकरणपूर्वक एक जिनको वन्दना निरवद्य है यह बतलानेके लिये वन्दनाका प्रकार और उसके फलका प्ररूपण किया जाता है।

एक तीर्थं द्धरके स्तवनरूप वन्दनामे महावीर तोर्थं द्धरका स्तवन इस प्रकार है—

अगाधेमवाब्धी पतन्त जनं यः
समृहिश्य तत्त्वं सुखाढ्यं चकार ।
वयाब्धिः सुखाब्धः सवासीब्यक्ष्यः

स वीरः प्रवीरः प्रमोवं प्रवद्यात्।। १४ ॥

अर्थ-जिन्होंने अगाध-गहरे संसार सागरमें पडते हुए जीवोको तत्त्वका उपदेश देकर सुखी किया था, जो दयाके सागर थे, सुखके समुद्र थे तथा सदा सुख स्वरूप थे वे अतिशय शूरवीर महावीर भगवान् श्रेंष्ठ आनन्दको प्रदान करें॥ १४॥ विदग्घोऽपिलोका कृतो येन मुग्धः

स कामः प्रकामं रतं चात्मतस्वे ।

न शक्तो बभूव प्रजेतुं मनाग् यं

स बीर प्रवोर प्रमोदं प्रवद्यात् ॥ १६॥

अर्थ—जिसके द्वारा चतुर मनुष्य भी मुग्ध-मूढ कर दिये गये थे वह काम आत्मतत्त्वमे लीन रहने वाले जिन्हे जीतनेके लिये कुछ भी समर्थं नहीं हो सका था वे अतिशय शूरवोर महावीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्दको प्रदान करे॥ १६॥

> जगज्जीवधातीनि घातीनि कृत्वा हतान्येव लेभे परं ज्ञानतत्त्वम ।

अलोकं च लोकं ददर्शात्मना यः

स वीरः प्रवीरः प्रमोदं प्रदद्यात् ॥ १७ ॥

अर्थ-जगत्के जीवोका घात करने वाले घातियाकमौको नष्ट करके हो जिन्होने उत्कृष्ट ज्ञानतत्त्व-केवलज्ञानको प्राप्त किया था और अपने आपके द्वारा जिन्होने लोक अलोकको देखा था वे अतिशय शूरवोर महावीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्द प्रदान करे॥ १७॥

सशिष्यः स वित्रो गुरुगौ तमोब

समासीनमाराद् विलोक्यैवनूनम् । मदं मुरिमानं मुमोच स्वकीयं

स बीरः प्रवीरः प्रमोद प्रदद्यात् ॥ १८ ॥

अर्थ — शिष्यो सहित गुरु गौतम ब्राह्मणने समवसरणमे विराजमान जिन्हे दूरसे ही देखकर निश्चित है अपना बहुत भारो अहकार छोड दिया था वे अत्यन्त शूरवोर महावोर भगवान् श्रेष्ठ आनन्द प्रदान करें।। १८॥

सुरेन्द्रानुगेनालकानामकेनाऽऽ

कृतास्थानमूमि समास्थाय दिव्यैः । वचोभियं ईशो दिदेशार्थसार्थं

स वोरः प्रवोरः प्रमोवं प्रवद्यात् ॥ १९॥

अर्थ — इन्द्रके अनुगामी-आज्ञाकारी कुबेरके द्वारा निर्मित समवस-रणमे विराजमान होकर जिन्होने दिव्यष्ठविक द्वारा पदार्थ समूहका उपदेश दिया था वे अतिशय शूरवीर महावीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्द प्रदान करे ॥ १६ ॥ विह्त्यार्यस्वण्डे सुधर्मामृतस्य प्रबृष्ट्या समन्ताण्जगज्जीवसस्यान् । प्रबृद्धान् सकाराभ्यरूषोऽधियो यः

स बीरः प्रवीरः प्रमीवं प्रवद्यात् ।। २० ।।

अर्थ-जिन्होने आर्थखण्डमे विहारकर सद्धर्मेरूप अमृतकी वर्षा-से सर्वत्र जगत्के प्राणीरूप धान्योको बढाया था, इस तरह जो मेघ-स्वरूप थे वे अतिशय शूर-वोर महावीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्द प्रदान करें॥ २०॥

अनेकान्तदण्डैः प्रचण्डैरखण्डैः

समुहण्डवादिप्रवेतण्डगण्डान् ।

विभेदाशु यस्य प्रकृष्टः प्रभावः

स बीरः प्रवीरः प्रमोदं प्रदद्यात् ।। २१ ॥

अर्थ—जिनके प्रकृष्ट प्रभावने शक्तिशाली एव अखण्डित अनेकान्त-रूपी दण्डोके द्वारा बडे-बडे वादीरूपो हस्तियोके गण्डस्थलोको शोघ्र हो विदीण किया था वे अतिशय शूर-वोर महाबीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्द प्रदान करें ॥ २१॥

ततो व्यानकपं निशातं विसातं
कृषाणं स्वपाणौ य आवाय सद्य ।
अघातीनि हत्वा बभूव प्रमुक्त
स वीर प्रवीरः प्रमोवं प्रवद्यात् ॥ २२ ॥

अर्थ-तदनन्तर ध्यानरूपी तीक्ष्ण अत्यन्त शुक्ल कृपाणको हाथमे लेकर अघातिया कर्मोंका नाशकर जो मुक्त हुए थे वे अत्यन्त शूर-वीर महावीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्द प्रदान करें॥ २२॥

अयामन्दमानग्दमाद्यम्तहीनं निजात्मप्रजातं ह्यनशं सबसम् । चिरं यश्च भेजे निजे नंजरूपं स वीरः प्रवीरः प्रमोदं प्रदश्चात् ॥ २३॥

अर्थ-मुक्त होनेके बाद जो अनादि, अनन्त, निजात्मासे उत्पन्न, अतीन्द्रिय, आत्मरूप एवं प्रत्यक्ष बहुत भारी आनन्दको प्राप्त हुए थे वे अत्यन्त शूरवीय महावीर भगवान् श्रेष्ठ आनन्दको प्रदान करें ॥ २३॥ वन्दना आवश्यकमें एक जिनके सिवाय अन्य गुरुजनोकी वन्दनाकी जाती है, यह कहते हैं—

सूरीणां वा गुरूणां वा प्रतिमानां च भक्तित । वन्दना मुनिभि कार्या यथाविधियथागमम् ॥ २४॥ पञ्चषट्सप्तहस्तेश्च दूरस्थाचायिका कमात्। सूरि बहुश्रुतं साधूनन्यान् वन्देत भक्तित ॥ २४॥

अर्थ — आचार्यों, गुरुओं तथा प्रतिमाओको भी वन्दना मुनियोको आगमके अनुसार यथाविधि भक्तिपूर्वक करना चाहिये। आर्थिका पाच हाथ दूर बैठकर आचार्यकी, छह हाथ दूर बैठकर उपाध्यायकी और सात हाथ दूर बैठकर अन्य साधुओको भक्तिपूर्वक वन्दना करे॥ २४-२४॥

आगे गुरु वन्दनाके अवसर और विधिका वर्णन करते हैं-

क्याक्षिप्तं वा परावृत्तं निद्राविनिरतं तथा।
आहारं वाथ नीहार कुर्बन्तं संयतं जनम्।। २६।।
न वन्देत मुनि क्वापि बन्दनायां समुद्यतः।
प्रतीक्ष्य समयस्तेन वन्दनायां समिथित ।। २७॥
आसनस्थोगुरुर्वन्द्य सम्मुखस्यश्च शान्तहृद्।
तस्यानुज्ञां समादाय वन्दनां विद्यात सः॥ २८॥
आलोचना विद्यानेषु प्रश्नानां चापि प्रच्छने।
स्वेनापराधे सञ्जाते पूजास्वाध्याययोस्तथा॥ २९॥
वन्दना मुनिमि कार्या कृतिकर्षपुरस्सरम्।
प्रतिक्रमे च चत्त्वारि स्वाध्याये त्रीण साधुना॥ ३०॥
कृतिकर्माणि कार्याणि पूर्वाह्वे चापराह्वके।
यथाविद्येवकार्याणि प्रभवन्ति फलाय हि॥ ३९॥

अर्थ-जिस समय संयत जन व्याक्षित — अन्यमनस्क हो विपरीत
मुख कर बैठे हो, निद्रामे निरत हो, आहार या नीहार कर रहे हो, उस
समय वन्दनामे तत्पर साधु कही भी उनकी वन्दना न करे किन्तु
वन्दनाके योग्य अवसरको प्रतीक्षा करे। जब गुरु आसनपर बैठे हो,
सम्मुख हो और शान्त हृदय हो तब उनको आज्ञा लेकर वन्दना करनी
चाहिये। अपने द्वारा अपराध हो जानेपर अथवा पूजा और स्वाध्याय
के समय मुनियोको इतिकर्मके साथ वन्दना करनी चाहिये। प्रति-

क्रमणमें चार और स्वाध्यायमे तोन कृतिकमें करना चाहिये। ये कृति-कमें पूर्वाह्न और अपराह्न—दोनो समय होते हैं तथा दोनोंके मिल कर चौदह होते हैं। विधिपूर्वक ही किये गये कार्य फल देनेमे समर्थ होते हैं। कृतिकमेंका विशेष स्पष्टीकरण प्रतिक्रमण आवश्यकके वर्णनमे किया जायगा॥ २६-३१॥

आगे स्तुति आवश्यकका कथन करते हैं-

चतुर्विशति तीर्थेशां धर्मचक्तप्रवर्तिनाम् । स्तुतिर्या विविधेर्व् सैस्तत्स्तुत्यावश्यकं मतम् ॥ ३२ ॥

अर्थ-धर्मचक्रके प्रवर्तक चौबीस तीर्थं द्वरोकी नाना छन्दो द्वारा स्तुतिकी जाती है, वह स्तुति नामक आवश्यक है।। ३२।।

विशेष—इस सन्दर्भमे कषायपाहुड प्रथम भाग (पृ० ६१-६२-६३) का शंका समाधान विशिष्ट रुचिकर है—

'चउवोस वि तित्थयरा सावज्जा, छज्जीवविराहणहेउसावय-धम्मोवएस कारितादो। त जहा-दाणं पूजा सीलमुववासो चेदि चउ-व्विहो सावयधम्मो। एसो चउव्विहो वि छज्जीव विराह्ओ, पयण पायणग्गि सधुक्षण-जालण-सूदि-सूदाणादि वाबारेहि जोवबिरा-हणाए विणा दाणाण्ववत्तीदो । तस्वर्रिट्टवण-छिदावणिट्ठपादण-पादावण-सद्दहण दहावणादि वाचारेण छज्जीव विराहण हेउणा विणा जिणभवणकरणकरावणण्णहाणुववत्तीदो । ण्हवणोवलेवण-समज्जण-छुहावण-फुल्लारोवण-धुवदहणादि वावारेहि जीववहाविणाभावीहि विणा पूजकरणाणुववतीदो च । कथ सीलरम्खणं सावज्ज ? ण, सदाय-पोडाए विणा सोलपरिपालणाणुववत्तोदो । कथ उववासो सावज्जो ? ण, सपोट्टत्थ पाणिपीडाए विणा उववासाणुववत्तीदो । यावरजीवे मोत्तुण तसजीवे चेव मा मारेह ति सावियाण मुबदेसदाणदो वा ण जिणा णिर-वज्जा। अणसणोमोदरिय-उत्तिपरिसंखाण-रसपरिच्चाय-विवित्त-सय-णासण-रुक्ख मूलादावणब्भोवासुक्कुडासण-पलियंकद्धपलियंक-ठाण-गोण-वोरासण-विणय-वेज्जावच्च-सज्झाय-झाणादिकिलेसेसु जोवे पयिसारिय स्रालियारणादो वा ण जिणा णिरवज्जा तम्हा ते ण वदणिज्जा ति ?

एत्य परिहारो उच्चदे—तं जहा-जइ वि एवमुविदसंति तित्ययरा तो वि ण तेसि कम्मबंधो अत्यि, तत्य मिच्छत्ता संजमकसायपच्चया-भावेण वेयणोयवज्जा सेस कम्माणं बंधाभावादो। वेयणोयस्स विणद्विदि अणुभागबद्या अत्यि, तत्य कसाय पच्चया भावादो। जोगो अत्यि ति ण तत्य पयि उपित्वस बंधाणमित्यतं वोत्तं सिकज्जदे ? ट्ठिदिबंधेण विणा उदयस्क्वेण आगच्छमाणाणं पदेसाणमुवयारेण बधववएसुवदेसादो । ण च जिणेसु देस-सयलघम्मोव देसेण अज्जिय कम्मसंचओ वि अत्यि, उदयस्क्व कम्मागमादो असंखेज्जगुणाए सेढीए पुव्वसंचिय कम्मणिज्जरं पिडसमय करेंतेसु कम्मसंचयाणुववत्तीदो । ण च तित्थयरमण वयण-कायव्त्तीओ इन्छा पुव्वियामो जेण तेसि बंधो होज्ज, किंतु दिण-यर-कप्परुक्खा णं पउत्तिओ व्य विय ससियाओ ।

शङ्का-चौबीसो तीर्थङ्कर सावद्य-सदोव हैं क्योंकि वे षट्कायिक जीवोकी विराधनामे कारणभूत श्रावक धर्मका उपदेश करते हैं। जैसे -दान, पूजा, शील और उपवास—यह चार प्रकारका श्रावकधर्म है। यह चारो प्रकारका श्रावक धर्म षट्कायिक जीवोका विराधक है। भोजन का स्वयं पकाना, दूसरोसे पकवाना, अग्निका घोकना, जलाना, खूँतना तथा खुंतवाना आदि कार्योंसे जीवविराधनाके बिना दान नही बनता। इसी प्रकार वृक्षोका काटना, कटवाना, इँटोका गिराना, गिरवाना तथा जनको पकानाँ पकवाना आदि षट्कायिक जीवोके विराधनाके कारणभूत व्यापारके बिना जिन भवनका स्वयं बनाना तथा दूसरोसे बनवाना नही हो सकता। अभिषेक, उपलेपन, सम्मार्जन, चन्दन लगाना, फूल चढाना तया धूप जलाना आदि जीववधके अविनाभावी कार्योंके विना पूजाका करना नही बनता। अच्छा, शीलरक्षा सदोष क्यो है ? ऐसी बात नही है क्योंकि स्वस्त्रीको पीडा पहुंचाये बिना शीलको रक्षा नहीं हो सकती। उपवासका करना सदोष क्यों है ? अपने पेटमे स्थित जीवोको पीड़ा पहुँचाए बिना उपवास नही हो सकता। अथवा स्थावर जीवोको छोड़-कर त्रस जोवोको मत मारो ऐसा श्राविकाओके लिये उपदेश देनेसे तीर्थ-द्भर सावद्य-सदोष है। अथवा अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसब्यान, रस-परित्याग, विविक्तशय्यासन, वृक्षमूल, आतापन, अभ्रावकाशयोग, उत्कुटासन, पर्येङ्कासन, अर्धपर्येङ्कासन, खङ्गासन, गवासन, वीरासन, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय तथा ध्यान आदिसे होनेवाले क्लेशोमे जीवो-को डालकर उन्हे ठगनेसे जिन निरवद्य नही है अत. वन्दनीय-स्तुति करने योग्य नही हैं।

समाधान—यहां पूर्वोक्त शङ्काका परिहार करते हैं—यद्यपि तीर्थं-कर ऐसा उपदेश देते हैं तो भी उनके कर्मबन्ध नही होता। क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व, असंयम और कषायरूप प्रत्यय कारणका अभाव होनेसे वेद- नीयको छोड समस्त कमोंके बन्धका अभाव है। वेदनीयके भी स्थिति और अनुभागबन्ध नहीं हैं क्योंकि कषायरूप प्रत्ययका अभाव है। योग है, इसलिये प्रकृति प्रदेश बन्धका अस्तित्व है यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्थितिबन्धके बिना उदयरूपसे आनेवाले प्रदेशोमे उपचारसे हो बन्धका उपदेश है। यह भी कहना ठोक नहीं है कि उनके देश चारित्र और सकल चारित्रका उपदेश देनेसे अजित कर्मोंका संचय है, क्योंकि प्रत्येक समय उदयरूपसे जितने कर्में आते हैं उनसे असंख्यातगुणी कर्म निजरा प्रत्येक समय वे करते हैं। इसके सिवाय तोर्थंकरोके मन-वचन-कायको प्रवृत्तियाँ भी इच्छापूर्वंक नहीं होती किन्तु सूर्यं और कल्पवृक्षकी प्रवृत्तियोंके समान वैस्नसिक-स्वाभाविक है।

आगे विविध छन्दोमे वृषभादि तीर्थंकरोकी स्तुति करते हैं—

येन क्षितावसिमधीप्रभृतीः सुवृत्तीः संविश्य कापि विहितोपकृतिर्जनानाम् । कल्पाङ्घ्रिमाशमरणोन्मुखजीविताना-मादीश्वरोऽवतु सतां सुखदां श्रियं सः ॥ ३३ ॥

अर्थ—जिन्होने पृथिवीपर कल्पवृक्षोके नष्ट होनेसे मरणोन्मुख जीवो-के लिये असि, मषी आदि वृत्तियोका उपदेश देकर उनका बहुत भारी उपकार किया था, वे आदीश्वर - भगवान् वृषभदेव सत्पुरुषोकी सुख-दायक लक्ष्मोकी रक्षा करे ॥ ३३ ॥

यो नो जितः कर्मकलापकेन जितित्रलोकीगतजन्तुकेन। जेतारमीशं रिपुजालकस्याजितं मुदा तं प्रणमामि नित्यम्।। ३४॥

अर्थ — तीन लोकके समस्त जीवोको जोतनेवाले कर्मसमूहके द्वारा जो नहीं जोते जा सके उन शत्रुसमूहके विजेता अजितनाथ भगव। न्को मै हर्षपूर्वक नित्य ही प्रणाम करता हू ॥ ३४॥

> संसारतापविनिपातपयोदरूपं जन्माब्धियग्नजनसंतरणं सुरूपम्। मिध्यान्धमोहहननाय सहस्ररश्मि

> > त शंभवं ह्यमितसंविभवं नमामि ।। ३५।।

अर्थं — जो संसार — पश्च - परावर्तन रूप संतापको नष्ट करने के लिये मेचरूप है, संसार मे निमन्त जोवोको तारने वाले हैं, सुरूप — अतिशय सम्दर्श हैं मिध्यात्वरूपी गांद्र अन्धकारका ताल करने के लिये सर्थ हैं तथा अपरिमित समीचीन वैभवके स्वामी हैं उन शंभवनाथ भगवान्को मैं नमस्कार करता हू॥ ३५॥

कर्मारिदुःखोकृतमानसान्योऽभिनन्वयामास शिवप्रदानात् । भक्त्यामृतोऽहं जगदेकबन्धं नमामि नित्य ह्यभिनन्दनं तम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—जिन्होने मुक्ति प्रदानकर कर्मरूप शत्रुओसे दुखित जीवोको अभिनन्दित किया था तथा जो जगत्के एक अद्वितीय बन्धु थे उन अभिनन्दन भगवान्को मैं भक्तिपूर्ण हो नित्य ही नमस्कार करता हु ॥ ३६ ॥

भोगाभुजङ्गा न विवेकवद्भिर्निषेवणीया विषमा यतस्ते। एतत् समावेशि हि येन तत्त्वं जिनं सदात सुमति समीडे॥ ३७॥

अर्थ—विवेकी मनुष्यो द्वारा भोगरूपो भुजङ्ग —नाग सेवनीय नहीं है क्योंकि वे विषम है, यह तत्त्व-सारगभित बात जिन्होंने कही थी उन सुमति जिनेन्द्रको मैं सदा स्तुति करता हूँ ॥ ३७ ॥

देहप्रभान्यक्कृतपद्मपत्रं पद्मेशवन्द्य कमलालयाढचम् । तं भव्यपद्माकरपद्मबन्ध् पद्मप्रभं सम्प्रगमामि नित्यम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिन्होंने शरीरकी प्रभासे लाल कमलदलको तिरस्कृत कर दिया था, जो लक्ष्मीपित नारायणके द्वारा वन्दनीय थे, स्वय लक्ष्मीसे सिहत थे तथा भव्यजीवरूप कमलवनको विकसित करनेके लिये जो सूर्य थे उन पद्यप्रभ भगवान्को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ ॥ ३८ ॥

कृपाण स्वपाणौ समाधिस्वरूप गृहीत्वा समूलं हता येन वल्ली । जराजन्ममृत्युस्वरूपा विरूपा सुपाश्वं तमीश भजे भक्तिभावात् ॥ ३९ ॥

अर्थ — जिन्होने शुक्लध्यानरूपी कृपाणको अपने हाथमे लेकर जन्म जरामृत्युरूपी कुरूप लताको जड सहित काट डाला था उन सुपार्श्वनाथ भगवान्की मै भक्तिपूर्वक आराधना करता हू ॥ ३६॥

यस्यास्यकान्त्या जितचन्द्रमा स दिने दिने क्षोणतरीभवन् वै । मन्ये ममज्जाब्धिजले सलज्जश्चन्द्रप्रभ तं प्रणमासि नित्यम् ॥ ४०॥

अर्थ जिनके मुखकी कान्तिसे पराजित हुआ वह चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होता हुआ मानो लिजित होकर ही समुद्रमे मग्न हो गया था, उन चन्द्रप्रभ भगवान्को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ॥ ४०॥

> अपि कथ सुविधे वरबोधभाक् विरलवाक् स्तवनं विद्यासि ते।

## सुगुणरत्नगिरेऽसितवाक्पते

भवतु मां घिगिमां च सुरिभयम् ॥ ४१ ॥

इति मदं विजहौ सुरशासनो गुरुपुतोऽपि यदीयगुणस्तुतौ। निरविष शुभीष गुणशेविष हतविषि सुविषि विनमामि तस् ॥ ४२ ॥ ( युग्मम् )

अर्थ — हे सुगुणरूप रत्नोके गिरि । हे अपरिमित वचनोके स्वामी !
हे सुविधिनाथ भगवान् । अल्पज्ञानो तथा अल्पणब्दोसे सिहत मैं
आपको स्तुति कैसे कर सकता हूँ ? इस प्रकार वृहस्पतिसे सिहत होने
पर भी इन्द्रने जिनकी स्तुतिमे मद—गर्व छोड़ दिया था उन असीम,
कल्याणके धारक, गुणोके निधि तथा कमोंको नष्ट करनेवाले सुविधिनाथ भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४९-४२ ॥

इष्टानिष्टवियोगप्रयोगसन्तापतप्तजनतानाम् । मेघायितं हि येन प्रवन्दनीयः स शीतलः सततम् ॥ ४३ ॥

अर्थ - इष्टिवियोग और अनिष्ट सयोगरूप संतापसे सतप्त जन-समूहके लिये जिन्होने मेघके समान आचरण किया था, वे शीतलनाथ भगवान् सदा वन्दनीय हैं॥ ४३॥

येन स्वयं बोधमयेन लोके प्रकाशितः श्रेष्ठशिवस्य पन्याः। श्रेयः पवप्रापणहेतुभूतं जिनं तमेकादशमानमामि ॥ ४४ ॥

अर्थ—स्वय ज्ञानमय रहनेवाले जिन्होने जगत्मे मोक्षका मार्ग प्रकाशित किया था तथा जो कल्याणकारो पद—मोक्षकी प्राप्तिमे कारण-भूत है उन ग्यारहवे भगवान् श्रेयोनाथको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ४४॥

जयति जनसुवन्द्यश्चिच्चयकारनन्द्यः

शममुखभरकन्दोऽपास्तकमीरिवृन्दः ।

निखिलगुणगरिष्ठः कीर्तिसत्तावरिष्ठः

सकलसुरपपूज्यो बासुपूज्यो जिनेन्द्रः ॥ ४५ ॥

अर्थ-जो मनुष्योके द्वारा वन्दनीय है, चैतन्य चमत्कारसे नन्दनीय हैं, शान्ति सुख-समूहके कन्द है. कमंरूप शत्रुओके समूहको नष्ट करने-वाले हैं, समस्त गुणोसे श्रेष्ठ हैं, कीतिके सद्भावसे महान् हैं और समस्त इन्द्रोसे पूज्य है वे वासुपूज्य जिनेन्द्र जयवन्त प्रवर्तते हैं॥ ४५॥

वरबोधविरागशरेण हि यः सकलं शकलोकृतवानहितम्। निजकर्मयलं तमहो सतत ह्यसल विमल विनमामि मुनिम्।। ४६॥ अर्थ — जिन्होने अपने कर्ममलरूपो समस्त शत्रुको उत्कृष्ट ज्ञान भौर वैराग्यरूपी बाणके द्वारा खण्ड-खण्ड कर दिया था उन निर्मल-विमलनाथ मुनोन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४६ ॥

प्राप्तो न पारो विदुषां समूहैर्यदीयसज्ज्ञानसरस्वतो वै। नौम्यर्चनीयं जगतीपति तमनाद्यनन्त जिनपं ह्यानन्तम्॥ ४७॥

अर्थ-विद्वानोके समूहोने जिनके सम्यग्ज्ञानरूपी सागरका पार प्राप्त नहीं कर पाया उन पूजनीय, जगत्के स्वामी तथा (द्रव्यार्थिक नयसे ) अनाद्यनन्त अनन्तनाथ जिनेन्द्रको में स्तुति करता हुँ ॥ ४७ ॥

संसारसिन्घोविनिमग्न जम्तूनुद्धृत्य यो मुक्तिपदे बचार । त धमसंज्ञैः सहितं अमाद्येनोम्यात्मनीन मुनिधर्मनाथम् ॥ ४८ ॥

अर्थ — जिन्होने संसार-सागरसे डूबे हुए जीवोको निकालकर मोक्ष-स्थानमे पहुँचाया था तथा जो क्षमा आदि धर्मोंसे सहित थे उन आत्म-हितकारी धर्मनाथ जिनेन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥ ४८ ॥

यस्य पुरस्ताद्रिपुवरनाथा नो स्थिरता समरे समवापुः। चक्रकर सुखशान्तिकरं तं शान्तिजिनं सतत प्रणतोऽस्मि ॥ ४९ ॥

अर्थे—जिनके आगे युद्धमे बडे-बड़े शत्रु राजा स्थिएताको प्राप्त नहीं हो सके थे, जिनके हाथमे चक्ररत्न था तथा जो सुख और शान्तिके करनेवाले थे उन शान्ति जिनेन्द्रके प्रति मैं नित्य हो प्रणत—नम्रीभूत हूँ॥ ४६॥

ररक्ष कुन्युत्रमुखान् सुजीवान् दयाप्रतानेन दयालयो यः । स कुन्युनायो दयया सनायः करोतु मां शोद्यमहो ! सनायम् ॥ ५० ॥

अर्थ—दयाके आधारस्वरूप जिन्होने दयाके प्रसारसे कुन्यु आदि जीवोकी रक्षाको यो तथा जो दयासे सनाय—सहित थे वे कुन्युनाय भगवान् मुझे सनाय—अपने स्वामित्वसे सहित करे॥ ५०॥

प्रहतं रिपुचकमर सुदृढ वरयोगघरेण हि येन ततम्। तमर भगवन्तमहं सततं विरतं जगतः प्रणमामि हितम्॥ ५१॥

अर्थ — उत्कृष्टयोग — ध्यानको धारण करनेवाले जिन्होने सुदृढ — शक्तिशालो शत्रु समूहको शीघ्र ही नष्ट कर दिया था उन जगत्से विरक्त हितकारो अर जिनेन्द्रको मैं नित्य हो प्रणाम करता हूँ ।। ५१॥

मोहमल्लमबमेबनधीरं कीर्तिगानमुखरीकृतवीरम् । धैर्यखड्गविनिपातितमारं तं नमामि वर मल्लिजिनेन्द्रम् ॥ ५२ ॥

अर्थ — जो मोहरूपी मल्लका गर्व खण्डित करनेमे धीर थे, जिन्होने अपने कीर्तिगानसे वीरोको मुखर किया था अर्थात् बडे-बडे वीर जिनका कीर्तिगान किया करते थे और जिन्होने धैर्यरूपी खड्गके द्वारा कामको मार गिराया था उन मिल्ल जिनेन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ मन्ता यो व वेदतस्वार्थबोधाद्हिसादीनां ध्वंसतः सुवतस्व । तं तीर्थेशं भग्नकमंरिशीवं भक्त्या नम्नः सुवतं सनमामि ॥ ५३ ॥

अर्थ-जो आगम प्रतिपादित तत्त्वार्थंके जानकार होनेसे मन्ता—
मुनि हैं तथा हिंसादि पापोका नाश करनेसे सुव्रत हैं एव जिन्होंने कर्मरूपी शत्रुओके शिरको भग्न कर दिया है उन मुनि सुव्रत तोर्थं द्भारको मैं
भक्तिसे नम्न हो नमस्कार करता हूँ ॥ ५३ ॥
सकलबोधधरं गुणिनां वरं हितकर जगतां शमताकरम् ।
स्थिरतया जितमेरमहोधरं नमिजिनं जिनमानि निरन्तरम् ॥ ५४ ॥

अर्थ—जो पूर्ण ज्ञानके द्यारक थे, गुणी जनोमे श्रेष्ठ थे, जगत्का हित करनेवाले थे, शान्तिके आकर थे और जिन्होने स्थिरताके द्वारा मेरु पर्वतको जीत लिया था उन निमनाथ जिनेन्द्रको में निरन्तर नम-स्कार करता हैं॥ ५४॥

विज्ञानलोकत्रितमं समन्तादनन्तबोधेन बुधाधिनाथम्। तं माननीय मुनिनाथनेमि नमाम्यहं धर्मरथस्य नेमिम्॥ ४४॥

अर्थ—जिन्होने अनन्तज्ञान—केवलज्ञानके द्वारा तोनो लोकोको सब ओरसे जान लिया था, जो ज्ञानीजनोके स्वामो थे तथा धर्मरूपी रथके नेमि—प्रवर्तक थे उन माननोय नेमिनाथ भगवान्को में नमस्कार करता हूँ॥ ४४॥

येनातिमानः कमठस्य मानो ध्वस्तोऽसमस्थैर्यगुणाणुनैव । बेहप्रभादीपित पार्श्वदेश तं पार्श्वनाथं सततं नमामः ॥ ५६ ॥

अर्थ-जिन्होने अपने धैयं गुणके अंशमात्रसे कमटके बहुत भारो मानको नष्टकर दिया था, शरीरको प्रमासे निकटवर्ती प्रदेशको देदोप्य-मान करनेवाले उन पाश्वंनाथ भगवान्को हम नमस्कार करते हैं ॥ ५६॥ यं जन्मकल्याणमहोत्सवेषु सुराः समागत्य सुरेशलोकात्। क्षीराविधनीरैरिश्रमेकश्रुक्षं समस्यसिङ्कम् वरअक्तिभावात्॥ ५७॥ त वर्धमान मुवि वर्धमानं श्रेयःश्रिया ध्वस्तसमस्तमानम् । भक्त्याभृतः सम्मुदितश्च नित्यं नमाम्यह तीर्थङ्कार समर्च्यम् ॥ ५८॥ ( गुग्मम् )

अर्थ—जन्म कल्याणक सम्बन्धी महोत्सवोमे देवोने स्वर्गसे आकर मेरु पर्वतकी शिखरपर क्षीर सागरके जलसे जिनका बहुत भारी भक्ति-भावसे अभिषेक किया था, जो पृथिवोमे कल्याणकारो लक्ष्मीसे बढ रहे थे और जिन्होने सबके अभिमानको नष्ट कर दिया था उन पूज्य वर्धमान तीर्थं द्धरको में भक्तिसे परिपूर्णं तथा हर्षसे युक्त होता हुआ नमस्कार करता हूं ॥ ५७-५८॥

इति हि विहितां भक्त्या तीर्थकृतां सुखदायिनीं अमरपतिभिः प्रार्थ्यां स्तोत्रस्रज पठतीह् यः । सुवितमनसा नित्य भीमान् स भव्यशिखामणिः

व्रजति सहसा स्वात्यानन्वं ह्यमन्वतरं सुधीः ॥ ५९ ॥

अर्थ—इस प्रकार भक्तिसे निर्मित, सुखदायक और इन्द्रोके द्वारा प्रार्थनीय तीर्थं द्वरोकी स्तोत्र मालाको जो बुद्धिमान् प्रसन्न चित्तसे निरन्तर पढता है वह उत्तम बुद्धिका धारक, श्रेष्ठ भव्य शीघ्र हो बहुत भारी स्वात्म सुखको प्राप्त होता है ॥ ५६ ॥

आगे जिन स्तुतिकी महिमा बतलाते है—

रागद्वेषव्यतीतेषु सिद्धाहंत्परमे व्विष्ठ । सूर्युपाध्यायसङ्घेषु श्रमणेषु महत्तु च ॥ ६०॥ क्षमाश्रभृतिधमषु द्वाबशाङ्गश्रुतेषु च । यः सम्यग्दृशो रागः स प्रशस्तः समुच्यते ॥ ६१॥ तेषामिममुखत्वेन सिद्धधन्त्यत्र मनोरथाः । एष रागः सरागाणा सुदृशा शिवसाधकः ॥ ६२॥ अभावान्मोक्षकाङक्षाया निदान नैव मन्यते । काङ्कण भाविभोगानां निदान मुनिभिर्मतम् ॥ ६३॥

अर्थ-राग-देवसे रहित सिद्ध तथा अरहन्त परमेष्ठियोमे, आचार्य उपाध्यायके सङ्घोमे, महामुनियोमे, क्षमा आदि धर्मोंमे तथा द्वादशाङ्ग श्रुतोमे सम्यग्दृष्टि जोवका जो राग है वह प्रशस्त राग है। इन सबको अभिमुखता—मक्तिसे इस जगत्मे मनोरथ सिद्ध होते हैं। सराग सम्यग्-दृष्टियोका यह राग परम्परासे मोक्षका साधक है। भोगाकाक्षाका अभाव होनेसे यह निदान नहीं माना जाता नयोकि मुनियोंने आगामी भोगाकाक्षाको निदान माना है ॥ ६०-६३ ॥

आगे प्रतिक्रमण आवश्यकका वर्णन करते है-

ज्ञाताबुष्टस्वभाषोऽयमात्मा मोहोदयाद्यदा । स्यभावाहिच्युतो भूत्वा प्रमादापतितो भवेत् ॥ ६४॥ तदा स्वभावमास्पृश्य प्रमादान् हो निवर्तते। तपस्विनः प्रयासोऽसौ प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ ६५ ॥ दैवसिकादिभेदेन सप्तघा जायते तु तत्। विवसस्यापराधेषु कृतं दैवसिकं मतम्।। ६६॥ निशाया अपराधेषु कृतं तन्नेशिकं स्मृतम्। पक्षोद्भवापराधेषु विहितं पाक्षिक भवेत्।। ६७।। चतुर्मासापराधेषु चातुर्मासिकमुच्यते । संवत्सरापराधेषु साम्बत्सरिकमिष्यते ॥ ६८ ॥ ईयाया अपराधेषु स्यादीयापिथकं तु तत । सन्यासे सस्तरारोहात्पूर्वं गुरुपुर स्थितः ॥ ६९ ॥ यावज्जीवापराधानां कियते यज्ञिवेदनम्। औत्तमार्थेतिनाम्ना तत् प्रसिद्ध मुवि वर्तते ॥ ७० ॥ सीक्यियह साधनामेकः पाठः प्रदीयते। वचसां पाठमात्रेण न भवेच्छुद्धिरात्मनः॥ ७९॥ मनःशुद्धि विधायेव तत्पाठः कार्यकृत् भवेत् । कर्मास्रवनिरोधाय मनसश्चिरिष्यते ॥ ७२ ॥

अर्थ—जाताद्रष्टा स्वभाववाला यह आत्मा जब मोहके उदयसे स्वभावसे च्युत हो प्रमादमे आ पड़ता है तब जानो पुरुष स्वभावसे सम्बन्ध स्थापित कर प्रमादसे दूर हटता है। तपस्वीका यह प्रयास हो प्रतिक्रमण कहलाता है। दैवसिक आदिके भेदसे यह प्रतिक्रमण सात प्रकारका होता है। दिवस सम्बन्धी अपराधोमे जो किया जाता है वह देवसिक प्रतिक्रमण माना गया है। रात्रि सम्बन्धो अपराधोके विषयमे जो किया जाता है वह नेशिक प्रतिक्रमण माना गया है। पक्षके भीतर होनेवाले अपराधोके विषयमे जो किया जाता है वह पाक्षिक प्रतिक्रमण है। चार मास सम्बन्धी अपराधोके विषयमे किया गया चातुर्मासिक प्रतिक्रमण है। एक वर्षके अपराधोके विषयमे किया गया साम्बन्सरिक प्रतिक्रमण माना जाता है। ईर्यागमन सम्बन्धो अपराधोके विषयमे

किया गया ईर्यापिक प्रतिक्रमण है और संन्यासके समय संस्तरपर आरूढ होनेके पूर्व गुरु निर्मापकाचार्यके सम्मुख बैठकर जोवन भरके अपराधोका जो निवेदन किया जाता है वह औतमार्थ प्रतिक्रमण, इस नामसे पृथिवीपर प्रसिद्ध है।

साधुओकी सरलताके लिये एक पाठ दिया जाता है सो वचनोके पाठ मात्रसे आत्माको शुद्धि नही होती। मनको शुद्धिके साथ दोवको शुद्धिके लिये उस पाठका पढना कार्यकारी होता है। परमार्थ यह है कि मनको शुद्धि हो कर्मास्रवके रोकनेमे समर्थ मानो गई है।। ६४-७२॥

कालादनन्ताद् स्रमता समन्ताद्

दु.खातिभारं भरता भवेऽस्मिन्।

सौभाग्यभागोदयतो मयंषा

निर्यन्थमुद्रा मुखदा मुलब्धा ॥ ७३ ॥

अर्थ-अनन्तकालसे सब ओर-चारो गतियोमे परिश्रमण करते तथा दु.खके बहुत भार उठाते हुए मैंने इस भवमे सौभाग्यके कुछ उदयसे यह सुखदायक निर्म्रत्थ मुद्रा प्राप्त की है।। ७३॥

सर्वत ! सर्वत्रविरोधशुन्य !

चञ्चव्दयासागर! हे जिनेन्द्र!।

कायेन वाचा मनसा मया यत्

पापं कृतं दत्तजनातितापम् ॥ ७४॥

भूत्वा पुरस्ताद् भवतो विनीतः

सर्वं तदेतश्चिगदामि नाष् ।

कारण्यबुद्धचा सुभुतो भवांश्च

मिध्यातदहो विदद्यातु धात ॥ ७४॥

अर्थ—हे सर्वज्ञ । हे सर्वत्र विरोध रहित । हे दयाके सागर । हे जिनेन्द्र ! मैने मन, वचन, कायसे मनुष्योको अत्यन्त संताप देनेवाला जो पाप किया है उस सबको आपके सामने नम्न होकर कहता हूँ। हे नाय । आप करुणा बुद्धिसे परिपूर्ण है, अत हे विधाता ! मेरा वह पाप मिथ्या हो ॥ ७४-७४॥

कोधेन सानेन मदेन माया भावेन लोभेन मनोभवेन। सोहेन मात्सर्यकलापकेना-

शर्मप्रदंकर्म कृत सदा हा॥ ७६॥

अर्थ — दुःख है कि मैने क्रोधसे, मानसे, मदसे, मायाभावसे, लोभसे, कामसे, मोहसे और मास्सर्यं समूहसे सदा दुःखदायक कर्म किया है ॥ ७६ ॥

प्रमादमाद्यग्यनसा धर्यते द्वयेकेग्द्रियाचा भविनो स्नमन्तः । निपीडिता हम्स बिरोधिताश्च

संरोधिताः क्वारि निमीलिताश्च ॥ ७७ ॥

अर्थ — प्रमादसे उन्मत्त हृदय होकर मैने भ्रमण करते हुए द्वो-इन्द्रिय तथा एकेन्द्रिय आदि जीवोको विरोधित किया है, कही रोका है और निमोलित भो किया है अर्थात् उनके अंगो-उपाङ्गोको जोर देकर दबाया है।। ७७॥

बाल्ये मया बोधसमुज्झितेन कुञ्चानचेष्टानिरतेन नूनम्। अभक्ष्यसम्भक्षणादिकं हा पापं विचित्रं रचितं न कि किम्॥ ७८॥

अर्थ-बाल्यावस्थामे ज्ञानरहित तथा कुज्ञानको चेष्टाओमे लोन रहनेवाले मैंने अभक्ष्य भक्षण आदि क्या-क्या विचित्र पाप नही किया है ॥ ७८ ॥

तारण्यभावे कसनीयकान्ता-कण्ठाप्रहाश्लेषसमुद्भवेन । स्तोकेन मोदेन विलोभितेन कृतानि पापानि बहनि हन्त ॥ ७९ ॥

अर्थ — योवन अवस्थामे सुन्दर स्त्रियोके कण्ठालिङ्गनसे उत्पन्न अल्पसुखमे लुभाये हुए मैंने बहुत पाप किये हैं॥ ७६॥

बाला युवानो विववाश्य भार्या जरच्छरीराः सरसाः पुमान्तः । स्वार्थस्य सिद्धौ निरतेन निर्धं प्रतारिता हम्त मया प्रमोदात्॥ ८०॥

अर्थ-स्वार्यसिद्धिमे लगे हुए मैने बालक, युवा, विधवा स्त्रियो, वृद्ध तथा सोधे पुरुषोको, खेद है कि बड़े हुपसे सदा ठगा है।। ८०।। कृष्यादिकार्येषु सदाभिरक्त आरम्भ वाणिज्यसमूहसक्तः।

विवेकवार्तानिचयेन मुक्त-

श्वकार पापं किमहं न चित्रम्।। ८९।।

अर्थ — खेती आदिके कार्योंमे सदा सलग्न, आरम्भ और व्यापारोके समूहमे आसक्त तथा विवेक वार्तीसे रहित मैने क्या विचित्र पाप नहीं किया है अर्थात् सभी पाप किया है ॥ ५१॥

म्यायालये हन्त विनिर्णयार्थं गतेन हा हन्त मया प्रमोदात्। चित्रोक्तिचातुर्यचितेन चारु-

सत्यस्य कण्ठो मृडितः सर्वेव ॥ ८२ ॥

अर्थ - यदि मैं निर्णय लेनेके लिये न्यायालयमे गया तो वहाँ मैने अपने वचनोकी चतुराईसे सदा सत्यका ही गला घोटा है।। = २।।

व्यापाद्यक्षोकान् रहसि प्रसुप्तान् लोभाभिभूतो दयया व्यतीतः । जोवस्य जीवोपमवित्तजातं

जहार हा हारिसुहारमुख्यम्।। ८३।।

अर्थ — लोभसे आक्रान्त तथा दयासे शून्य होकर मैंने एकान्त स्थानमें सोये हुए मनुष्योको मारकर जीवोके प्राणतुल्य सुन्दर हार आदि धन समूहका अपहरण किया है ॥ ६३॥

लावण्यलीलाविजितेन्द्रभायां

भार्याः परेष्या सहसा विलोक्य।

बसन्तहेमन्तमुखर्त्मध्ये

कन्दर्वचेष्टाकुलितो बभूव॥ ८४॥

अर्थ-अपनी सुन्दरतासे इन्द्राणियोको पराजित करनेवाली पर-स्त्रियोको देखकर में वसन्त, हेमन्त आदि ऋतुओमे कामसम्बन्धो चेष्टाओसे आकुल हुआ हूँ। पर ॥

लोभानिलोत्कीलितधैर्यकीलः

कार्पण्यपण्यीयनिकेतनामः।

सङ्गाभिषङ्गे प्रविसक्तचित्त-श्चकार चित्राणि न चेष्टितानि ॥ ८५ ॥ अर्थ — लोभरूपो वायुसे जिसको धैर्यरूपी कील उखाड दो गयो है तथा जो दीनताकी दुकान जैसा बन रहा है ऐसे मैने परिग्रहमे आसक्त-हो कौन-कौन विचित्र चेष्टाएँ नहो को हैं?।। ८४।।

पापेत पापं वचनीयरूपं मया कृतं यज्जनता प्रभो ! तत्। वाचा न वाच्यं मयका कथंचित् समस्तवेदी तु भवान् विवेद ॥ ८६॥

अर्थ—हे जनजनके नाथ । मुझ पापीने जो निन्दनीय कार्य किया है उसे मैं वचनोसे नहीं कह सकता। आप सर्वंज्ञ हैं अतः सब जानते हैं ॥ ६६॥

त्वयाञ्जनाद्या विहिता अपापाः

संप्रापिताः सौख्यसुधासमूहम्।

ममापि तरपापचयः समस्तो

ध्वस्तः सदा स्याद् भवतः प्रसादात् ॥ ८७ ॥

अर्थ-आपने अंजन चोर आदि पापियोको पापरहित कर सुखा-मृतके समूहको प्राप्त कराया है। अत आपके प्रसादसे मेरे भी समस्त पापोका समूह नष्ट हो।। =७।।

ममास्ति बोषस्य कृतिः स्वभाव भवत्स्वभावस्तु तबीयनाशः।

यद् यस्य कार्यं स करोतु तत् तत्

न बार्यते कस्यचन स्वभावः॥ ८८॥

अर्थ-मेरा पाप करना स्वभाव है और आपका उस पापको नष्ट करनेका स्वभाव है। अत जिसका जो कार्य है वह उसे करे क्योंकि किसोका स्वभाव मिटाया नहीं जा सकता ।। इन ॥

विशेषार्थ —यहाँ मूलाचार और आचार्यवृत्तिके आधारपर 'कृति-कर्म' पर कुछ स्पष्टोकरण किया जाता है।

सामायिक स्तवपूर्वक कायोत्सर्ग करके चतुर्विशति तोर्थे द्धर स्तव पर्यन्त जो क्रिया है उसे 'कृतिकर्म' कहते हैं। प्रतिक्रमणमे चार और

पहाँ उत्तमार्थ प्रतिक्रमणको हिष्टमें रखकर जीवनके समस्त कार्योंको प्रकट किया गया है। वैसे साधु अवस्थामें यह सब अपराध सम्भव नहीं हैं।

स्वाघ्यायमें तीन इस प्रकार पूर्वाह्म सम्बन्धो सात और अपराह्म सम्बन्धो भी सात इस तरह १४ कृतिकर्म होते हैं। प्रतिक्रमणके चार कृतिकर्म इस प्रकार है—आलोचना भक्ति (सिद्धभक्ति) करनेमे कायोत्सर्ग होता है, एक 'कृतिकर्म' यह हुआ। प्रतिक्रमण भक्तिमे एक कायोत्सर्ग होता है, यह दूसरा कृतिकर्म है। वीरभक्तिके करनेमे जो कायोत्सर्ग है वह तीसरा कृतिकर्म है तथा चतुर्विश्वति तोर्थंकर भक्ति करनेमे शान्तिके लिये जो कायोत्सर्ग होता है वह चौथा कृतिकर्म है।

स्वाघ्याय सम्बन्धी तीन कृतिक मं इस प्रकार हैं—स्वाध्यायके प्रारम्भमे श्रुतभक्तिका जो कायोत्सगं होता है वह एक कृतिक मं है। आचार्य भक्तिकी क्रिया करने में जो कायोत्सगं होता है वह दूसरा कृतिक मं है और स्वाघ्यायको समाप्ति होने पर श्रुतभक्तिके अनन्तर जो कायोत्सगं होता है वह तोसरा कृतिक मं है। यहां पूर्वा हिसे दिवस सम्बन्धी और अपराह्स रात्रि सम्बन्धी १४ प्रतिक्रमणोको लेक स्व साधुके अहोरात्रि सम्बन्धी २८ कृतिक मं कहे गये है। विशेष विवरण के लिये मूलाचार पृ०४४१-४४२ (भा० ज्ञा० पी० सस्करण) द्रष्ट व्य है। आगे प्रत्याख्यान आवश्यक का वर्णन करते हैं—

प्रत्याख्यानमयो विच्न कर्मक्षणकारणम् ।
स्यागरूप परीणामो निर्गन्यस्य तपस्त्रिन ॥ ५९ ॥
प्रत्याख्यानं च तज्ज्ञेयं परमावश्यकं बुधैः ।
योऽपराधो मया जातो नैवमग्रे भविष्यति ॥ ९० ॥
एवं विचारसम्पन्नो मुनिर्भावविशुद्धये ।
कुर्वन् भुक्त्यादिसंत्याग प्रत्याख्यानपरो मवेत् ॥ ९९ ॥
अनागतावि मेदेन दश्या तच्छ्रुते मतम् ।
विनयाविश्रभेदेन चतुर्थापि समिष्यते ॥ ९२ ॥

अर्थ-अब आगे कर्मक्षयमे कारणभूत प्रत्याख्यान आवश्यकको कहता हूं। निर्प्रन्थ तपस्वोका जो त्यागरूप परिणाम है उसे ज्ञानीजनोके प्रत्याख्यान नामका परमावश्यक जानना चाहिये। जो अपराध मुझसे हुआ है वह आगे नही होगा, इस प्रकारके विचारसे सहित साधु भाव- शुद्धिके लिये भूक्ति—आहार आदिका त्याग करता हुआ प्रत्याख्यानमे तत्पर होता है। आगममे वह भक्तिका त्यागरूप प्रत्याख्यान दश प्रकार

१ मूलाचार गाया ५६६ और उसकी आचारवृत्ति ।

का माना गया है और विनय आदि प्रभेदोंसे चार प्रकारका भी स्वोक्तत किया गया है ॥ ८६-६२ ॥

विशेषार्थ—'मूलाचारके बाधारपर दश भेद निम्न प्रकार हैं—
१ अनागत, २ अतिक्रान्त, ३ कोटिसहित, ४. निखण्डित, ४. साकार, ६ अनाकार, ७. परिणामगत, ८ अपरिशेष, ६. अध्वानगत और १०. सहेतुक। बाचारवृत्तिके अनुसार इनके संक्षिप्त लक्षण इस प्रकार हैं—

- १. अनागत प्रत्याख्यान—भविष्यत् कालमें किये जाने वाले उप-वास आदिको पहले कर लेना, जैसे चतुर्दशीका उपवास त्रयोदशोको कर लेना, यह अनागत प्रत्याख्यान है।
- २. अतिकान्त प्रत्याख्यान—अतीत कालमे किये जानेवाले उपवास आदिको आगे करना, जैसे चतुर्दशोका उपवास अमावस्या या पूर्णिमा आदिमे करना, यह अतिक्रान्त प्रत्याख्यान है।
- ३. कोटिसहित प्रत्याख्यान—कोटि सहित उपवासको कोटि सहित प्रत्याख्यान कहते हैं, जैसे—प्रातःकाल यदि शक्ति रहेगी तो उपवास करूंगा अन्यया नही ।
- ४ निचण्डित प्रत्याख्यान—पाक्षिक आदिमें अवश्य करने योग्य उपवासका करना निखण्डित प्रत्याख्यान है।
- ५ साकार प्रत्याख्यान—भेदसहित उपवास करनेको साकार प्रत्याख्यान कहते है, जैसे—सर्वतोभद्र तथा कनकावली आदि व्रतोकी विधि सम्पन्न करते हुए उपवास करना।
- ६ अनाकार प्रत्याख्यान—तिथि आदिकी अपेक्षाके बिना स्वेच्छा-से कभी भी उपवास करना अनाकार प्रत्याख्यान है।
- ७. परिमाणगत प्रत्याख्यान—वेला तेला आदि प्रमाणको लिये हए उपवास करना परिमाणगत प्रत्याख्यान है।
- ८. अपरिशेष प्रत्याख्यान—जीवनपर्यंन्तके लिये चतुर्विध आहार-का त्याग करना अपरिशेष प्रत्याख्यान है।
- ९. अध्वानगत प्रत्याख्यान—मार्ग विषयक प्रत्याख्यानको अध्वान-गत प्रत्याख्यान कहते हैं, जैसे—इस जङ्गल और नदी आदिसे बाहर निकलने तक उपवास करना।
  - १०. सहेतुक प्रत्याख्यान-किसी हेतुसे उपवास करना सहेतुक

१, गाथा, ६४०।

प्रत्याख्यान है, जैसे—इस उपसर्गसे बर्चेग तो आहार लेंगे, अन्यया त्याग है।

'विनयशुद्ध आदि प्रत्याख्यानके चार भेद निम्न प्रकार हैं-

- १ विनयशुद्ध, २ अनुभाषाशुद्ध, ३ अनुपालनाशुद्ध और ४. परि-णामशुद्ध।
- १ विनयगुद्ध प्रत्याख्यान—विनय सम्बन्धी गुद्धिके साथ उपवास करना विनयगुद्ध प्रत्याख्यान है।
- २. अनुमाषाशुद्ध प्रत्याख्यान-गृहवचनके अनुरूप वचन बोलना, अक्षर पद आदिका शुद्ध उच्चारण करना अनुमाषाशुद्ध प्रत्याख्यान है।
- ३. अनुपालनाशुद्ध प्रत्याख्यान-आकस्मिक व्याघि अथवा उपसर्गे आदिके समय किया गया प्रत्याख्यान अनुपालना शुद्ध प्रत्याख्यान है।
- ४. परिणामगुद्ध प्रत्याख्यान राग-द्वेषसे अदूषित परिणामोसे जो प्रत्याख्यान किया जाता है वह परिणामगुद्ध प्रत्याख्यान है।

प्रतिक्रमणमे और प्रत्याख्यानमे क्या विशेषता है, इसकी चर्चा आचार वृत्तिमे इस प्रकार की है-

"प्रतिक्रमणप्रत्याख्यानयोः को विशेष इतिचेन्नैष बोषोऽतीत् विषयातीचारशोधनं प्रतिक्रमणमतीतभविष्यद्वतंभानकालविषया-तिचार्रानर्हरण प्रत्याख्यानमथवा व्रताद्यतीचारशोधनं प्रतिक्रमण-षतीचारकारणसिचताचित्तिमश्रद्भविनिवृत्तिस्तयोनिमित्तं प्रासुक इष्यस्य च निवृत्तिः प्रत्याख्यानं यस्माविति।"

वर्षात् भूतकाल सम्बन्धी अतिचारोका शोधन करना प्रतिक्रमण है और भूत, भविष्यत् तथा वर्तमानकाल सम्बन्धी अतिचारोंका निरा-करण करना प्रत्याख्यान है अथवा व्रतादिके अतिचारोका शोधन करना प्रतिक्रमण है और अतिचारोके लिये कारणभूत सचित्त, अचित्त तथा मिश्र द्रव्योका त्याग करना एवं तपके लिये प्रासुक द्रव्यका भी त्याग करना प्रत्याख्यान है।

> मूतकालिक**दोवाणां परिहारे पाठ उश्यते।** मनसा गर्वादीम्य पठितव्यो मनीविधिः॥ ९३॥

अर्थ-भूतकालिक दोषोका परिहार करनेके लिये पाठ कहा जाता है। ज्ञानोजनोको मनसे गद्गद होकर वह पाठ पढ़ना चाहिये॥ ६३॥

१. मूलाचार, गाया ६४१-६४४।

प्रमावती ये बहुबोऽपराचा हिंसानिमुख्या विहिता मर्यते ।
ते त्वरप्रसावाहिफला भवन्तु अबन्तु, बु:खस्य यती विनाहाः ॥ ९४ ॥
पापाभितिप्तेन हिर्योज्यितेन वयाव्यतीतेन महाशठेन ।
हीनेन बुद्धचा बिहितानि यानि इत्यानि हा हन्त मया प्रमावात् ॥ ९४ ॥
संवेगवातक्विलितेन तापानलेन तान्यद्य निहुन्तुनीहे ।
निन्वामि नित्यं मनसा विद्धमारमस्वभावं बहुशो विभो ! हे ॥ ९६ ॥
सुदुर्लं भं मर्त्यंभवं पवित्रं गोत्रं च धर्मं च महापवित्रम् ।
सव्यापि हा मूहतभेन मान्य खीवा बराका निहता वर्यते ॥ ९७ ॥
मूत्वेग्डियालम्बद्धमानसेनाज्ञेनेच नूनं निहता समन्तात् ।
एकेन्द्रियाद्या भवतः प्रसावात् काम्तोभवेदद्य स मेऽपराधः ॥ ९८ ॥
आलोचनायां कुढिलारच वोवाः इता गया ये विषुकारच भीमाः ।
भवन्तु ते नाम भवत्कुपानिमृत्या बृवाराधित पावपद्य ॥ ९९ ॥

अर्थ—हे भगवन्! प्रमादसे मेरे द्वारा जो ये अपराध हुए हैं वे आपके प्रसादसे निष्फल हो जिससे मेरे दुःसोंका नाश हो सके। पापसे लिप्त, निलंग्ज, निदंय, अस्यन्त शठ और बुद्धिहोन होकर प्रमादसे मेरे द्वारा जो कार्य किये गये हैं आज संवेगरूपी वायुसे प्रज्वलित परचातापरूपी अग्निसे उन्हें नष्ट करना चाहता हूँ। हे विभो! मैने अनेक बार जो आत्म-स्वभावकी विराधनाकी है उसकी मैं नित्य हो मनसे निन्दा करता हूँ। अत्यन्त दुर्लंभ मनुष्य पर्याय, पवित्र गोत्र और महाप्वित्र धर्मको पाकर भी मुझ महामूर्खने इन बेचारे जोवोको मारा है। इन्द्रियासक्त मनसे युक्त हो मैंने अज्ञानोके समान सब ओरसे जो एकेन्द्रिय आदि जीवोका चात किया है वह मेरा अपराध आपके प्रसादसे मिथ्या निष्फल हो। हे इन्द्रके द्वारा पूजित चरण-कमलो वाले जिनेन्द्र! मैंने आलोचनामे जो कुटिल, बहुत और भयंकर दोष किये हैं, आपको कुपासे वे मिथ्या हों॥ ६४-६६॥

एकमाधुनिका दोषा भविष्यत्काल संभवाः।
प्रत्याख्यानाञ्च संशोध्याः मुनिर्मिह्तवाञ्ख्या ॥ १००॥
अर्थ-व्यात्महितके इच्छुक मुनिर्योको भूतकाल सम्बन्धी दोषोके
समान वर्तमान और भविष्यत् काल सम्बन्धी दोष भो प्रत्याख्यान
नामक आवश्यकसे दूर करने योग्य हैं॥ १००॥
आगे कायोस्सर्ग आवश्यकका वर्णम करते हैं—

काबोत्सर्गसयो विषय कर्मक्षयजकारणम्। मोक्षमार्गोपदेव्हारं घातिकर्मविनासकम्॥ १०१॥ शरीरे रागहन्तारं सारं च कृतिकर्मणाम् । हर्तारं सर्ववोषाणां वर्तारं गुणसम्पवाम् ॥ १०२ ॥

अर्थ — अब में उस कायोत्सर्ग आवश्यकको कहता हूँ जो कर्मक्षयका कारण है, मोक्षमार्गका उपदेशक है, घातिया कर्मोका नाश करनेवाला है, शरीरविषयक रागका घातक है, कृतिकर्मोंमे सारभूत है, सब दोघोका हरण करनेवाला है और गुणक्यो सम्पदाओको घारण करनेवाला है।। १०१-१०२।।

आगे कायोत्समं करनेवाला कैसा होता है, यह कहते हैं-

पावयोरन्तरं बस्वा चतुरङ्गुरुसंमितम् ।
सुस्थितो सम्बबाहुम्च निम्चलसर्वदेहुमः ॥ १०३ ॥
विग्रुद्धभावना युक्त सूत्रेऽयं च विशारदः ।
मोसार्था जितनिद्रम्च बलवीर्यसमन्वितः ॥ १०४ ॥
चतुर्विधोपसर्गाणां जेता नव्टनिदानमः ।
दोषाणां विनिवृत्ययं कायोत्सगं समाचरेत् ॥ १०४ ॥

क्षरं—दोनो पंरोके बोच चार अड्गुलका अन्तर देकर जो खडा हुआ है, जिसकी भुजाएं नोचेकी ओर लटक रही हैं, जिसका सर्वशरोर निश्चल है, जो विशुद्धभावनासे युक्त है, द्रव्यश्रुत और भावश्रुतमे निपुण है, मोक्षका इच्छुक है, निद्राको जीतनेवाला है, बल, वीर्यं, भारीरिक और आत्मिक शक्तिसे सहित है, चतुर्विध उपसर्गको जीतने वाला है और निदान-भोगाकाड्क्षासे रहित है, ऐसा मुनि दोषोका निराकरण करनेके लिये कार्योत्सर्ग करता है।। १०३-१०५।।

अब कायोत्सर्गका जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा प्रतिक्रमण सम्बन्धी विभिन्न कायोत्सर्गोंमे दवासोच्छ्वासोका परिमाण बतलाते हैं—

> एकवर्षाविधः कायोत्सगं उत्कृष्ट उच्यते । अन्तर्मुह्तं पर्यन्तो जघन्यश्च निगद्यते ॥ १०६ ॥ अष्टोत्तरशतोच्छ्वासा विवसीयप्रतिकमे । चतुः पञ्चाशबुच्छ्वासा ज्ञेया रात्रिप्रतिकमे ॥ १०७ ॥ शतत्र्यसमुच्छ्वासाः पाक्षिके च प्रतिकमे । चतु शती समुच्छ्वासाश्चतुर्घास प्रतिकमे ॥ १०८ ॥ पञ्चशतीसमुच्छ्वासा संवत्सरप्रतिकमे । हिसासत्याविदोषेषु भवत्सु जातुविन्मुनेः ॥ १०९ ॥

अध्टोत्तरशतोष्ड्वासाः कायोत्सर्गः प्रकीतितः। भोजनपानवेलायां ग्रामान्तरगती अर्ह्हरकरुयाणकस्थाननिषद्यावन्दनेऽपि मलमूत्रनिवृत्तौ च ह्युच्छ्बासाः पञ्चीवशति ॥ १९१ ॥ प्रारम्भे समाप्यवसरे स्वाध्यायस्य समारम्भे समाप्तौ च यथाविधि ॥ ११२ ॥ वन्दनायां च भावेषु सत्स्वसत्सु च जातुचित्। सप्तविशतिष्ठष्ठवासाः कायोत्सगं। सथिष्यते ॥ ११३ ॥ एतस्समयपर्यंग्तं । रागवर्जनात्। आवश्यकः समाख्यातः कायोत्सर्गामिधानकः॥ ११४॥ नमस्कारमन्त्रस्योच्यारणे समुच्छ्वासा भवन्त्यत्र साधूनां हि यथाविधि ॥ ११५ ॥ केचिद् वीर्यवैशिष्ट्य सहिताः साधुपुङ्गवाः। व्यन्तरादिकृतान् घोरानुपसर्गान् सुदुःसहान् ॥ ११६ ॥ सहस्ते धैर्यसंयुक्ता भीषणे शवशायने । क्रुवंन्ति निर्जरां दुष्टकर्मणां दुःबदायिनाम् ॥ ११७ ॥

अर्थ-एक वर्षकी अविध वाला उत्कृष्ट तथा अन्तर्मुंहूर्तकी अविध-वाला जधन्य कायोत्सर्गं कहलाता है। दैवसिक प्रतिक्रमणमे एकसौ आठ उच्छ्वास, रात्रि प्रतिक्रमणमें चौवन उच्छ्वास और पाक्षिक प्रतिक्रमणमे तीनसौ उच्छ्वास जानना चाहिये। चातुर्मासिक प्रतिक्रमणमें चारसौ और साम्बत्सरिक प्रतिक्रमणमे पाँचसौ उच्छ्वास प्रमाण कायो-त्सर्गं करना चाहिये। यदि कदाचित् मुनिके हिंसा असत्यादि दोष हो जार्वे तो उस समय एकसी बाठ उच्छ्वासका कायोत्सर्ग करना चाहिये। भोजन, पान, आहारके समय, अन्यग्रामके जानेपर, जिनेन्द्र देवके कल्याणकोके स्थानपर आसन लगाने एवं वन्दना करनेमे और मलम्त्रादि की निवृत्ति करने पर पच्चोस उच्छ्वास, इष्ट ग्रन्थके प्रारम्भ करनेमे, समाप्तिके अवसरमे, स्वाघ्यायके प्रारम्भमे, समाप्तिमे, बन्दनामें तथा खोटे मावोंके होनेपर सत्ताईस उच्छ्वासोंका कायोत्सर्ग माना जाता है। अर्थात् इतने समय तक शरीर सम्बन्धो राग छोड़कर कायोत्सर्ग नामका वावश्यक करना चाहिये। विधिपूर्वक एक बार नमस्कार मन्त्र-का उच्चारण करनेमे साधुओंके तीन उच्छ्वास होते हैं।। १०६-११७॥ माबार्थ-प्रथम उच्छ्वासमें णमी अरहंताणं णमी सिद्धाणं द्वितीय

उच्छ्वासमे णमो आयरियाण णमो उवजनायाणं और तृतीय उच्छ्वास मे णमो लोए सम्ब साहणं बोलना चाहिये।

विशिष्ट वीर्य, आत्मबलसे सहित कितने ही धैर्यशालो मुनिराज, भयंकर श्मशानमे व्यन्तरादिकके द्वारा किये गये बहुत भारी उपसर्गीको सहन करते हैं तथा दु खदायक दुष्टकमौंको निर्जरा करते हैं।

आगे कायोत्सर्गके चार भेद कहते हैं-

उत्पितश्चोत्थितः पूर्व उत्थितश्चोपविष्टकः। उपविष्टोत्थितो स्य उपविष्टोपविष्टकः॥ ११८॥ इति स्याम्बतुर्भेदाः कायोत्सर्गस्य सूरिभिः। प्रकृपिता निबोद्धव्याः कर्मनिर्वश्यक्षमाः॥ ११९॥

अर्थ — उत्थितोत्थित, उत्थितोपविष्ट, उपविष्टोस्थित और उपवि-विष्टोपविष्ट, इस प्रकार आचार्यों के द्वारा निरूपित कायोत्सर्गके चार भेद जानना चाहिये। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

प्रश्वतोस्थित – जिसमे कायोत्सर्गं करनेवाला खडा होकर धर्म्यं
 भौर शुक्लघ्यानका चिन्तन करता है वह उत्थितोत्थित कहलाता है।

२ उत्थितोपविष्ट-जिसमे खड़े होकर आतंरीद्रध्यान किया जाता है वह उत्थितोपविष्ट कहलाता है।

३. उपविष्टोरिषत-जिसमे बैठकर धम्यं और शुक्लध्यान किया जाता है वह उपविष्टोरियत कहलाता है।

४ उपिबच्टोपिबच्ट —जिसमे बैठकर आर्तरोद्रध्यान किया जाता है वह उपिबच्टोपिबच्ट कायोत्सर्ग कहलाता है ॥ ११८-११६ ॥

आगे कायोत्सर्ग सम्बन्धो ३२ दोषोके परिहारका निर्देश करते हैं-

कायोत्सर्गस्य बोधस्या दोषा घोटकादयः। द्वार्तिशत्त्रमितास्त्यास्याः कर्मनिर्जरणोद्यतेः॥ १२०॥

अर्थ-कर्मोंको निजंरा करनेमे उद्यत साधुओको कायोत्सर्गके बत्तोस दोष जानकर छोड़ना चाहिये।

अव षडावश्यक अधिकारका समारोप करते हैं— त्यक्तवा प्रमादं वपुषि स्थित ये कुवंन्ति कार्याणि निरूपितानि । तेषां न मिथ्या विकथासु पातो भवेत् क्वचित्कसंनिबन्धहेतुः ॥१२९॥

<sup>9.</sup> इन दोषोका स्वरूप परिशिष्टमे देखें ।

अर्थ-जो मुनि शरीरमे स्थित प्रमावको छोड़कर उपयुंक्त कार्योको करते हैं उनका कहीं कर्मबन्धमे कारणभूत, मिथ्या विकथाओमे कभी पतन नही होता ।। १२१॥

इस प्रकार सम्यक्चारित्र-चिन्तामणिमें वडावश्यकोका वर्णन करनेवाला छठवाँ प्रकाश पूर्ण हुआ।

### सप्तम प्रकाश क्याचाराधिकार मञ्जलाचरण

पञ्चाचारपरायणान् मुनिवरानाः वार्यसंज्ञायुतान् वीसावानसमुद्धतान् बुधनुतान् संग्ज्ञानसंभूषितान् । वादीभान् प्रविजेतुमुद्धततमान् ज्ञास्त्राव्धिपारगताः नासार्यान् परमेष्ठिनः प्रतिविनं संगीम शास्त्रा युतान् ॥ १ ॥ अर्थ-जो पञ्चाचारके पालन करनेमे तत्पर हैं, मुनियोंमे श्रेष्ठ हैं, बाचार्यं नामसे सहित हैं, दीक्षा देनेमे समुद्धत हैं, सम्यग्ज्ञानसे सुभूषित हैं, वादीरूपी गजोको जोतनेके लिये गत्यन्त तत्पर हैं, शास्त्र-रूपो सागरके पारगामी हैं और शान्तिसे सहित हैं, उन आचार्यं परमेष्ठियोको में प्रतिदिन नमस्कार करता हैं ॥ १ ॥

आगे पञ्चाचारके नाम तथा स्वरूपका निरूपण करते हैं-

पञ्चाचारमधो बक्ष्ये सारान् मुनिवृषस्य हि। दर्शनं च तया शानं चारित्रं तप एव च ॥ २ ॥ बीर्यं च पञ्चवा सन्ति द्व्याचारा विनभाविताः । आचार्याः पासयस्येतान् पासयन्ति परानिष ॥ ३ एवां स्वरूपमत्राहं वश्यामि क्षस्यः पुरः। देवशास्त्रगुरूमां व मोक्समार्गसहायिनाम् ॥ ४ ॥ वर्शनं प्रोक्तं युष्त्रयविवर्शितम्। ज्ञानाचष्टमबातीतं सोपानं शिवसब्मनः ॥ ५ ॥ आद्यं जीवादितस्थानां यायाध्येन विशुम्भताम् । संशयाविविविवतम् ॥ ६ ॥ भद्धानं दर्शनं सेयं

१. कायोत्सर्ग सम्बन्धी दोवोका वर्णन परिशिष्टमे देखे ।

परद्रव्याव् विभिन्नस्य चेतनालक्ष्मशालिनः।
आत्मनः स्वानुमूर्तिर्वा सम्यग्दर्शनमुच्यते॥ ७ ॥
मोहाविसप्तभेवानां प्रकृतीनामभावतः।
सम्यवत्वगुणपर्यायो योऽत्र प्रकृतीनामभावतः।
प्रशस्तं वर्शनं तत्स्यावात्मशुद्धिविधायकम्।
सुलगं भव्यजीवस्य मूलं मोक्षस्य वर्श्मनः॥ ९ ॥
अस्योत्पत्तिकमः प्रोक्तः पूर्वं सम्यवत्ववर्णने।
तस्य स्वरूपनिर्वेशो देवादीनां च लक्षणम्॥ १०॥
सर्वं चिन्तामणौ प्रोक्त विस्तारेण यथागमम्।
सायिकाद्या मता अस्या त्रयोभेदा जिनागमे॥ ११॥

अर्थ-अब यहाँ आगे मुनिधर्मके सारभूत पञ्चाचारोका कथन करूँगा। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्या-चार, ये जिनेन्द्र देवके द्वारा कहे हुए पाँच आचार हैं। आचार्य इनका स्वय पालन करते हैं और दूसरोको पालन कराते हैं। आगे यहाँ क्रमसे इनका स्वरूप कहुँगा। मोक्षमार्गमे सहायभूत देवशास्त्र गुरूका तीन-मुढताओ तथा ज्ञानादि आठमदोसे रहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन मोक्षमहरूकी पहली सोढी है। यह चरणानुयोग की पद्धतिसे सम्यग्दर्शन है। यथार्थतासे सुशोभित जीवादि पदार्थीका सगयादिसे रहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। यह द्रव्यानुयोगकी पद्धतिसे सम्यग्दर्शनका लक्षण है अथवा परद्रव्यसे भिन्न चेतना लक्षणसे सुशोभित आत्माको जो अनुभूति है वह सम्यग्दर्शन है। यह अध्यात्मको पद्धतिसे सम्यग्दर्शनका लक्षण है अथवा मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोके अभाव-उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशमसे सम्यक्त्व गुणको जो पर्याय प्रकट होतो है वह सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन आत्मशुद्धिको करने वाला है, भव्यजीवोको सुलभ है और मोक्षमार्गका मूल है। इसको उत्पत्तिका क्रम पहले सम्यक्त्वके वर्णनमे कहा गया है। सम्यग्दर्शनके स्वरूपका निर्देश तथा देव आदिके लक्षण सम्यक्त्व चिन्तामणिमे विस्तारसे आगमानुसार कहे गये हैं। इस सम्यग्दर्शनके क्षायिक आदि तोन भेद जिनागममे कहे गये हैं ॥ २-११॥ आगे सम्यग्दर्शनके आठ अङ्गोका स्वरूप बताते हुए दर्शनाचारका वर्णन करते हैं-

> निःशङ्कृत्वादिकं प्रोक्तमङ्गाष्टकममुख्य हि। सूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः पदार्था जिनभाषिताः॥ १२॥

यथार्थाः सन्ति नास्त्यत्र संबेहावसरो मनाक् । इत्यं श्रद्धानबाहर्षं यत् निःशाकुत्वं तद्च्यते ॥ १३ ॥ भौगोपभोगकाङ्काया अमानो गतकाङ्कता। मुनीनां बलिनाङ्गादौ मा स्वाद् ग्लानेरभावता ॥ १४॥ सा सिद्धान्तविशेषज्ञैर्भता निविचिकित्सता। देवे च देवता भासे धर्मे धर्मेतरे तथा॥ १५॥ यत्र बृष्टिनं मुढा स्यात् सा मता मृढबृष्टिता । प्रमाबाहेहशंथिल्यात् रोगाव् बार्धक्वतोऽवि वा ॥ १६ ॥ जातान् धर्मात्मनां दोषान् दृष्ट्वा तदुपगूहनम्। उपगूहननामाह्यं युगङ्गं पञ्चमं मतम्।। १७।। सुधर्मास्च्यवतोमस्यान् यस्मात्तस्माच्य कारणात् । स्थितीकरणमाबोध्यं प्रनस्तत्रीय बारणम् ॥ १८ ॥ सबर्मभिः सह स्नेही गोर्वत्स इव शास्त्रतः। वात्सत्यं तत्तु विज्ञेयं धर्मस्यैयंविधायकम्।। १९।। लोके प्रसरदञ्जान धर्मस्य विषये महत्। दूरीकृत्य प्रभावस्य स्थापनं स्यात्प्रमावना ॥ २०॥ एतैरङ्गं सुपूर्णं स्वात् सम्यकत्व सुदृशां सदा। भवेदेषु प्रवृत्तिर्या सूरीणां हितकारिणाम्।। २१।। बोध्यो दर्शनाचारो यतिधर्मप्रभावकः। ज्ञानाचारमधो बन्मि सम्यग्ज्ञानस्य कारणम् ॥ २२ ॥

अर्थ-इस सम्यग्दर्शनके नि शह्कत्व आदि आठ अङ्ग हैं। जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ वास्तविक हैं। इनमे सदेह का थोडा भी अवसर नहीं है। श्रद्धानमे इस प्रकारकी जो दृढता है वह निःशङ्कात्व अङ्ग कहलाता है। भोगोपभोगको आकाङ्क्षाका अभाव होना निःशाङ्कित अङ्ग है। मुनियोके मलिन शरीर आदिमे जो ग्लानिका अभाव है वह जैनसिद्धान्तके विशेषज्ञ-विद्वानोके द्वारा निर्विधिकित्सा अङ्ग माना गया है। जहाँ देव और देवाभासमे धर्म तथा अधर्ममें दृष्टि मूढ नहीं होतो है वह अमूढ़दृष्टि अङ्ग है। प्रमादसे, शरीरको शियलतासे, रोगसे, अथवा वृद्धावस्थासे उत्पन्न हुए धर्मात्माओके दोषोको देखकर उनका जो गोपन किया जाता है, वह सम्यग्दर्शनका उपगृहन नामका पञ्चम अङ्ग है। जिस किसी कारणसे धर्मसे डिगते हुए मनुष्योको फिरसे उसोमे स्थिर कर देना स्थितीकरण अङ्ग है। सहधर्मी जनोके साथ गोवत्सके समान जो स्थायी स्नेह है उसे बात्सल्य अङ्ग जानना चाहिये। यह अङ्ग धर्ममें स्थिरता करने वाला है। लोकमे फैलते हुए धर्म विषयक बहुत भारो अज्ञानको दूरकर धर्मका प्रभाव स्थापित करना प्रभावना अङ्ग है। सम्यग्द्विट जीवोका सम्यग्दर्शन इन आठ अङ्गोसे हो पूणें होता है। हित्तकारो आचार्योंकी इन आठ अङ्गोमे जो प्रवृत्ति है, उसे दर्शनाचार जानना चाहिये। यह दर्शनाचार मुनिधर्मकी प्रभावना बढाने वाला है। अब आगे सम्यग्ज्ञानके कारणभूत ज्ञानाचारका कथन करते हैं॥ १२-२२॥

सम्यक्त्वसहितं ज्ञानं सम्यग्ज्ञानं समुख्यते। सम्यक्तानेन जायन्ते जीवाः कर्मक्षयोद्यताः॥२३॥ स्वपरभेदविज्ञान मोक्तस्य मुख्यकारणम्। सम्यग्ज्ञानेन तत्साध्यं तदक्यं साधुभिः सदा॥२४॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन सहित जो ज्ञान होता है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है। सम्यग्ज्ञानसे जीव कर्मक्षय करनेमे उद्यत होते हैं। स्वपरभेद विज्ञान मोक्षका मुख्य कारण है, अतः साधुओको सम्यग्ज्ञानके द्वारा उसे अर्जित करना चाहिये॥ २३-२४॥

आगे सम्यग्ज्ञानके आठ अङ्गो का वर्णन करते है-

कालाचाराहिमेदेत जिनवाणीविशारदेः। सम्यक्तानस्य सुक्तानि ह्याच्याङ्गानि जिनागमे ॥ २४॥ कालशुद्धिविधातच्या स्वाध्यायाभिषुवेर्जने । पुरा स एव कालास्य आचारः परिगीयते ॥ २६॥ पूर्वाह्ने ह्यपराह्ने च प्रदोषेऽपररात्रिके। एषु चतुर्व कालेषु स्वाध्यायः प्रविधीयते ॥ २७ ॥ एषु यः सन्धिकालोऽस्ति स्वाध्यायस्तत्रवजितः । मुकम्पे मूविबारे वा सूर्येन्द्रुग्रहणे तथा॥ २८॥ उल्कापात प्रदोषे च दिग्हाहे देशविप्लवे। अन्यस्मिन् को मकाले च प्रधानमरणे तथा ॥ २६॥ स्वाध्यायो नैव कर्तध्यः परमागमसंहते:। स्तोत्राबीनां सुपाठस्तु नो निविद्धः सुधीवरैः॥ ३०॥ सूत्रं गणधरी प्रोक्तं भृतकेवलिमिस्तथा। प्रत्येकबुद्धिमिः प्रोक्तमभिन्नदशपूर्वकः ॥ ३१॥

# अकाले सूत्रवाठो हि निविद्धः वरमागभे। कथाग्रम्बादि वाठस्तु नो निविद्धः कदाचन ॥ ३२ ॥

अर्थ-जिनवाणीके ज्ञाता विद्वानीने जिनागममे कालाचार आदिके भेदस सम्यग्ज्ञानके आठ अङ्ग कहे हैं। स्वाध्यायके लिये उद्यत
पुरुषोको सबसे पहले काल शुद्धि करना चाहिये। कालशुद्धि हो कालाबार कहलाता है। पूर्वाह्म, अपराह्म, प्रदोष काल और अपररात्रिक इन
चार कालोमे स्वाध्याय किया जाता है।

भावार्य सूर्योदयके दो घड़ी बादसे लेकर मध्याह्न से दो घड़ी पूर्व तकका काल पूर्वाह्म कहलाता है। मध्याह्न के दो घड़ो बादसे लेकर सूर्यास्त के दो घड़ो पूर्व तकका काल अपराह्न कहलाता है। सूर्यास्त के दो घड़ो पूर्व तकका काल अपराह्न कहलाता है। सूर्यास्त के दो घड़ो पूर्व तकका काल अदोष कहलाता है और मध्यरात्रिके दो घड़ो पूर्व से लेकर सूर्योदयके दो घड़ो पूर्व तकका काल विरात्रि कहलाता है। इन चारो कालोमे स्वाध्याय करना चाहिय। इनके बोचका जो चार-चार घड़ोका सन्धिकाल है वह स्वाध्यायके लिये वर्जित है।

इसके सिवाय भूकम्प, भूविदारण—पृथ्वोका फटना, सूर्यप्रहण, चन्द्रप्रहण, उन्कापात, प्रदोष—सूर्योदय और सूर्याक्ष्पका समय, दिशा-वाह—दिशाओं लालप्रकाश फैलना, देश विष्लव, सोभका अन्य काल और राजा आदिक प्रधान पुरुषका मरण होना, इन समयों परमागम समूहका स्वाध्याय नहीं करना चाहिये। किन्तु विद्वज्जनोंने स्तोत्र आदिके पाठका निषेध नहीं किया हैं। गणधरो, श्रुतकेविलयो, प्रत्येक बुद्धिधारियो तथा अभिन्न दशपूर्वके पाठी आचार्योंके द्वारा कथित शास्त्र सूत्र कहलाता है। अकालमें सूत्र पाठका निषेध परमागममें बताया गया है परन्तु कथाप्रन्थ आदिके पाठका निषेध नहीं है। तात्पर्य यह है कि क्षोभके समय स्वाध्याय करने वाले एवं स्वाध्याय सुनने वाले पुरुषोक्ता चित्त स्थिर नहीं रहता। अतः महत्त्वपूर्ण प्रन्थोका भाव अन्यया प्रहण किये जानेकी सम्भावनासे स्वाध्यायका निषेध किया गया है। उपगुक्त स्वाध्यायके चार कालोंके बीच जो चार-चाए घडीका अन्तराल है वह सामायिक तथा ध्यानका काल है अतः उस समय स्वाध्यायका निषेध किया गया है। उपगुक्त स्वाध्यायके चार कालोंक बीच जो चार-चाए घडीका अन्तराल है वह सामायिक तथा ध्यानका काल है अतः उस समय स्वाध्यायका निषेध किया गया है। २४-३२॥

सुला गणहर कहियं तदेव पत्तेयबुद्धिकहिय च ।
 सुदकेवलिणा कहिद अभिग्णदसपुन्त कहिद ॥ मूलाचार, २७७

काल शुद्धिके समान द्रव्य क्षेत्र और भाव शुद्धि भी करना चाहिये, यह कहते हैं—

स्वाध्यायावसरे पुन्मिः स्वाध्यायसमुद्यते ।

पुन्नवासस्यं मुद्या कार्या द्रव्यक्षेत्राविशुद्धय ॥ ३३ ॥

शरीरे विषरस्रावापूयमांसाद्य निर्गमः ।
स्वाध्यायोद्यतसाधोश्य द्रव्यशुद्धः प्रकथ्यते ॥ ३४ ॥

शतहस्तमिते क्षेत्रे विषरापूर्याद्यवर्शनम् ।

क्षेत्रशुद्धः प्रगीतास्ति परमागमपारगेः ॥ ३४ ॥

कोधमानाविभावानामभावो भावशुद्धये ।

विद्यातव्यः सदा विशैः स्वाध्यायाय समुद्यतैः ॥ ३६ ॥

क्षयं—स्वाध्यायके लिये उद्यत साधुओको स्वाध्यायके समय बालस्य छोड़कर द्रव्य और क्षेत्र आदिको गुद्धिया करनी चाहिये। स्वाध्यायके लिये तत्पर साधुके गरीरसे रुधिर, पीप तथा मास आदि नहीं निकल रहा हो, यह द्रव्य गुद्धि कहो जातो है। सौ हाथ प्रमाण क्षेत्रमे रुधिर तथा पीप आदि नहीं दिख रहा हो, यह क्षेत्र गुद्धि है। परमागमके ज्ञाता पुरुषो द्वारा कही गई है। भाव गुद्धिके अर्थ स्वाध्यायके लिये उद्यत ज्ञानो पुरुषोको अपने आपमे क्रोध तथा मानादि विकारी भावोका अभाव करना चाहिये। यही भावशुद्धि है॥ ३३-३६॥

आगे विनयाचारका वर्णन करते है-

हस्ती पावी च प्रक्षात्य पर्यञ्कासनसुस्थित । शास्त्रस्य मार्जनं कृत्वा कायोत्सगं विधाय च ॥ ३७ ॥ चल मनो वशीकृत्य विनयावनतो भवन् । ऋषिप्रणीतशास्त्रस्य स्वाध्याय प्रारमेत सः ॥ ३८ ॥ प्रवृत्तिरेषा साधूनां विनयाचार उच्यते । विनयाधीतशास्त्रो ना हुत विद्वद्वरो भवेत् ॥ ३६ ॥ स्वाध्याय विद्यत् साधुर्हस्ताभ्यां न पदं स्पृशेत् । न स्पृशेद् वाञ्छणं कक्षं नखेंदेंहं न खर्जयेत् ॥ ४० ॥

अर्थ—स्वाध्याय करने वाला साधु हाथ पैर धोकर, पर्यं क्कासनसे बैठकर, शास्त्रका परिमाजन कर, कायोत्सर्गं कर और चश्चल मनकी वशमे कर विनयसे नम्रोभूत होता हुआ ऋषिप्रणीत शास्त्रोका स्वा- घ्याय प्रारम्भ करे। साधुओंकी यह सब प्रवृत्ति विनयाचार कहलाती है। बिनयसे शास्त्र पढ़ने बाला पुरुष शोझ हो श्रेष्ठ विद्वान् हो जाता है। स्वाध्याय करने वाले साधुको स्वाध्यायके समय हाथोंसे पैर, बञ्छण-रँगे तथा कक्ष-बगलका स्पर्श नही करना चाहिये और न नक्षोंसे शरीरको खुजलाना चाहिये॥ ३७-४०॥

आगे उपधानाचारका वर्णन करते हैं-

स्वाध्यायगतशास्त्रस्य याबत्पूर्तिनंशायते । ताबन्निविकृति मुङ्क्ये नैव मुङ्क्ये कलाविकम् ॥ ४९ ॥ एवं साधोः प्रतिज्ञा या ह्युपधानं तवुष्यते । यहा चित्तं स्थिरीकृत्य निराकृत्याक्षविष्कवम् ॥ ४२ ॥ स्वाध्यायः क्रियते पुरिश्वकवानं तवुष्यते । एव उपधानाचारो विज्ञातस्यो मनीविभिः ॥ ४३ ॥

अर्थ—स्वाध्यायमे स्थापित शास्त्रकी जबतक समाप्ति नहीं हो जाती हैं तबतक मैं निर्विकृति-रसहोन भोजन करूगा अथवा फलादिक नही खाऊंगा, साधुकी यह जो प्रतिज्ञा है वह उपद्यानाचार कहलातो है अथवा वित्तको स्थिक्कर और इन्द्रियोको स्वच्छन्द प्रवृत्तिको रोककर पुरुषो द्वारा जो स्वाध्याय किया जाता है उसे विद्वज्जनोको उपधानाचार जानना चाहिये॥ ४१-४३॥

### अब बहुमानाचारका कथन करते हैं-

स्वाध्यायं विश्वत् साधुरिसरेवां तपस्विनाम्।
अनावरं न कुर्वति न गर्विष्ठ स्वयं भवेत् ॥ ४४ ॥
जिनवाश्यपिदं श्रोतं बातः पुण्योवयो मम ॥
वीतरागस्य वाणीयं भवावशौ पततो मम ॥ ४४ ॥
सत्यं सुवृद्गौकास्ति जन्मध्याषियुतस्य मे ॥
परमौषवरूपा हि लब्धा काठिन्यतो मया ॥ ४६ ॥
श्रोतव्यं बहु यानेनाध्येतव्यं च प्रमोदतः ।
सर्वया बुर्लंभं होयं जिनवाश्यरसामृतम् ॥ ४७ ॥
इत्येवं बहुमानेन स्वाध्यायं विश्वयति यः ।
कुत्तकमंकलापोऽसौ सासाव् मदित केवली ॥ ४८ ॥
एवं विश्वतः शास्त्र-स्वाध्यायं हि तपस्विनः ।
प्रयासो बहुमानाद्य आचारः परिकोत्यते ॥ ४९ ॥
सर्वं—स्वाध्यायं करने वाला साधु अन्य तपस्वियोका भनादयं नहीं

करे और न स्वयं गर्वेयुक्त हो। इस जिनवाक्य जिनशास्त्रको सुननेके छिये मेरा बहुत पुण्योदय हुआ है। वीतरागकी यह वाणी संसार सागरमें पडते हुए तथा जन्मकी पीड़ा सहित मेरे लिये सचमुच हो सुदृढ़ नौका है। परम औषष्ठरूप यह वाणी मैंने बड़ो कि नाईसे प्राप्तकी है। अत बहुत सम्मानसे इसे सुनना चाहिये तथा हुषंपूर्वक पढ़ना चाहिए। यह जिन वाणोरूपी रसामृत सर्वथा दुर्लंग है। ऐसा जानकर जो बहुमान-आदरसे स्वाध्याय करता है, वह कर्मसमूहको नष्टकर साक्षात् केवली होता है। इस प्रकार स्वाध्याय करनेवाले साधुका जो प्रयास है वह बहुमानाचार कहलाता है॥ ४४-४६॥

अब अनिह्नवाचारका वर्णन करते हैं--

शास्त्रज्ञानाविना बाते महत्वे स्वस्य भूयति । स्वीयहीनकुल्रत्वावि-गोपनं विवधीत नो ॥ ४०॥ न हि शास्त्रस्य विश्वस्य स्वस्माह्स्वल्पतरस्य हि । नामस्यरणसंत्यागो विधेयः स्वाभिमानतः॥ ४९॥ एवस्वनिह्मवाबारो गवितः परमानमे । निह्मवे सति ज्ञानाविगुणलोपो मवेवितः॥ ४२॥

अर्थ-शास्त्रज्ञान आदिके द्वारा बहुत महत्व बढ़ जानेपर अपने होन कुल आदिका गोपन नहीं करना चाहिये। शास्त्रका अथवा अपनेसे लघु अन्य विद्वान्का स्वाभिमानसे नाम स्मरणका त्याग नहीं करना चाहिये। भाव यह है कि प्रारम्भमें किसो लघु शास्त्रसे ज्ञान प्राप्त किया हो अथवा लघु-छोटे विद्वान्से अध्ययन किया हो परचात् स्वयंके बहुत ज्ञानी हो जानेपर उस लघुशास्त्र अथवा लघु विद्वान्का अभिमानवश नाम नहीं हिपाना चाहिये। यह परमागममें अनिह्नवाचार कहा है। निह्नवके होनेपर ज्ञानादि गुणोका लोप होता है अर्थात् निह्नव करनेसे ज्ञानावरण कर्मका बन्ध होता है और उसका उदय आनेपर ज्ञानादि गुणोंका हास होता है।। ५०-५२॥

आगे व्यञ्जनाचार कहते हैं-

शब्दस्योच्चारणं गुद्धं व्यञ्जनाचार उत्थते। अशुद्धोच्चारणान्त्रनं वस्तुर्भवति होनता॥ ५३॥

अर्थ-शब्दका शुद्ध उच्चारण करना व्यञ्जनाचार कहलाता है क्योंकि अशुद्ध उच्चारणसे वक्ताकी होनता सिद्ध होती है ॥ ५३॥

मानार्यं—श स और व व के उच्चारणमें अधिकांश अधुद्धता होती है और उच्चारणकी अधुद्धतासे अधुमें भी विपरोत्तता आ जाती है। जैसे—सकृत्का अर्थ एकवार है और शकुतका अर्थ विष्टा है। सकलका अर्थ सम्पूर्ण है और शकलका अर्थ एक सण्ड है। वाल का अर्थ केन है और वाल का अर्थ वालक या अज्ञानी है। मा का उच्चारण ताल्से होता है और स का उच्चारण दातोसे होता है, बतः उच्चारण करते समय जिह्नाका स्पर्श तत् तत् स्थानोपच करना चाहिये।

अब अर्था वारका स्वरूप कहते हैं-

यद् व्यक्जनस्य यो हार्यः संगतो विज्ञते भृवि । तस्यैवाधारणा कार्या हार्याचारः स उच्यते ।। १४ ॥

अर्थ — जिस शब्दका जो अर्थ लोकमें संगत होता है उसीकी अव-धारणा करना अर्थाचार कहलाता है।। ५४॥

भाषायं—कहोंपर विपरीत लक्षणका प्रयोग होनेसे विधिरूप क्यनका निषेधपरक वर्ष किया जाता है। जैसे किसीके अपकारसे खिन्न होकर कोई कहता है कि आपने बड़ा उपकार किया, आपने अपनी सज्जनताको विस्तृत किया, आप ऐसा करते हुए सैकड़ों वर्षोतक जीवित रहें'। यहाँ विपरीत लक्षणाका प्रयोग होनेसे विधिपरक वर्ष न लेकर निषेधपरक वर्ष लिया गया है अथवा 'नरक जाना है तो पाप करों यहा पाप करो इस विधि वाक्यका वर्ष निषेधपरक है। पाप करों तो नरक जाना पड़ेंगा इसलिये पाप मत करो।

आगे उभयादारकी चर्चा करते हैं-

वाक् गुद्धेरवं शुद्धेश्व युगपद् बारका तु या। उभयोः शुद्धिराख्याता सा शास्त्रक्षयुरं प्रदेः ॥ ४४ ॥ ज्ञानाचारस्य सम्मेदा अष्टी श्रोक्ताः समासतः । इतोऽप्रे वर्ण्यं आचारश्चारित्राचारसंज्ञितः ॥ ४६ ॥

अर्थ — वाक् शुद्ध न्यञ्जनशुद्ध और अर्थ शुद्ध दोनोंकी एक साथ धारणा करना उभयशुद्धि कहीं गई है अर्थात् शब्दका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थके एक साथ अवधारण करनेको शास्त्रके श्रेष्ठ ज्ञाता उभयशुद्धि

उपकृतं बहु तल किमुज्यते सुजनता प्रविता भवता परा।
 विदश्वदीहशमेव सदा सखे सुवितमास्त्व तता शरदां शतम्।।

कहते हैं। इस तरह ज्ञानाचारके आठ भेद संक्षेपसे कहे। अब आगे चारित्राचार वर्णन करनेके योग्य है।। ५५-५६।।

बब चारित्राचारका कथन करते हैं-

श्राहितासत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यापरिग्रहो ।
पहावतानि पञ्चंब कथितानि जिनागमे ॥ ५७ ॥
ईयाभाषंबणावाननिक्षेपनत्युत्सर्गकाः ।
प्रसिद्धं व्रतरक्षार्थं समितीनां हि पञ्चकम् ॥ ५८ ॥
कायगुप्तिबंचोगुप्तिमंनोगुप्तिश्च भावतः ।
एतब् ग्रुप्तित्रयं प्रोक्त चरणागमविश्वतम् ॥ ५९ ॥
एकामाचरण बेयं चारित्राचारसंक्षितम् ।
एतत्स्वरूपसंख्यानं पूषं विस्तरतः कृतम् ॥ ६० ॥

अर्थ-अहिंसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिनागममे ये पाँच ही महाव्रत कहे गये हैं। ईर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण और ब्युत्सगं ये व्रतोकी रक्षा करने वाली पाँच समितियाँ प्रसिद्ध हैं। कायगुप्ति, वचनगुप्ति और भावपूर्वक की गई मनोगुप्ति ये तीनगुप्तियाँ चरणानुयोगमे प्रसिद्ध है। पाँच महाव्रत, पाँच समिति और तीनगुप्ति इन तेरहका आचरण करना चारित्राचार है। इन सबका स्वरूप पहले विस्तारसे कहा जा चुका है।। ५७-६०।।

अब आगे तप आचारका वर्णन करते हुए बाह्य तपोका वर्णन करते हैं-

इतोऽग्रे वर्णयिष्यामि तपक्षाचारसंज्ञितम् ।

बाचारं मुनिनाथानां घोरारण्यनिवासिनाम् ॥ ६९ ॥

इच्छाया बिनिरोधोऽस्ति तपः सामान्यलक्षणम् ।

बाह्याभ्यन्तरमेवेन तत्तपो द्विविध स्मृतम् ॥ ६२ ॥

उपवासोऽवमौवर्षं वृत्तोपरिसंख्यानकम् ।

परिस्थागो रसानां च विविक्तशयनासनम् ॥ ६३ ॥

कायक्लेशस्य संत्रोक्ता बाह्यानां तपसां भिवा ।

अन्न पानं तथा खाद्यं लेह्यं चेति चतुर्विधः ॥ ६४ ॥

आहारो विद्यते पुंसां प्राणस्थिति विधायकः ।

एतच्चतुर्विचाहारस्यागो ह्युपवासो मतः ॥ ६४ ॥

तुर्यवष्ठाष्टमावीनां मेवेन बहुभेववान् ।

एकद्वित्रावि ग्रासानां कमशो हानितो मतः ॥ ६६ ॥

श्रवजीवर्यनामा स हवोत्रेष्टः समुज्यते। एकं गृहं विमध्यामि द्विज्ञान् वा पश्चित्रतशः स्थितान् ।। ६७ ॥ शायतं वर्त्तनकारं वरमेंति नियमो मतः। तपतां केंद्र उच्यते ॥ ६८ ॥ वृत्तिसंख्याननामा व **घृतद्**ग्धगुडादीनां परिवर्धनात्। रसानां रसरयागाभिकानीऽर्य तपोनेव: प्रगीयते ॥ ६९ ॥ विविक्ते यत्र आयेते शयनासनके भूनेः। त्रपोनेवः त विज्ञेषो विविक्तशयनासनम्।। ७०॥ मस्रायकास मातापी वर्षायोगस्य सावधिः। कायक्लेशस्तपः प्रोक्तं कर्मनिर्वरमक्षमम् ॥ ७९ ॥ एवां विधिवंहिब्ंश्यो बाह्यंश्यापि विधीयते। अतो बाह्याः समुख्यन्ते ता एतास्तवसो भिवाः॥ ७२॥

अर्थ - यहाँ से आगे भयंकर वनोमे निवास करनेवाले मुनिराजोंके तप-आचारका वर्णन करूँगा। इच्छाका निरोध करना तपका सामान्य लक्षण है। बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे वह तप दो प्रकारका स्मरण किया गया है। उपवास, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त-राय्यासन और कायनलेश, ये छह बाह्य तपके भेद कहे गये हैं। अन्त, पान, खाद्य और लेह्य यह चार प्रकारका आहार पुरुषोको शरीरस्थितिका कारण है। इन चारो प्रकारके आहारोका त्याग करना उपवास नामका तप माना गया है। यह तुर्य-एक, वष्ठ-वेला और अष्टम-तेला बादिके भेदसे अनेक भेदो वाला है। क्रमसे एक, दो, तीन आदि प्रासोंके घटानेसे अवमीदयं नामका तप कहा जाता है। आज आहारके लिये एक घर तक जाऊँगा अभवा एक पंक्तिमे स्थित दो-तीन घर तक जाऊँमा, लम्बे रास्तोंमे जाऊँगा या गोल मार्गमे जाऊँगा । इस प्रकारका नियम लेकर तदनुरूप प्रवृत्ति करना वृत्तिपरिसंख्यान तपका भेद है। घो, दूध तथा गुड़ आदि रसोका त्यांग करना रस-परित्याग नामक तप है। मुनिका जो एकान्त निजन स्थानमे शयनासन होता है वह विविक्त-शयनासन तप है। अभ्रावकाश-छाया रहित स्थानमें रहना, आतापन योग तथा वर्षायोग धारण करना कायक्लेश

शुक्लपक्षमें एक-एक ग्रास बढ़ाते हुए और कृष्णपक्षमें एक-एक ग्रास घटाते हुए आहार करना कवल चन्द्रायण तत होता है। यह वत अवमीदयं तपके अन्तर्गत होता है।

तप है। यह तथ समयको जबधि लेकर किया जाता है तथा कर्मक्षय करनेमें समर्थ है। इनकी विधि बाह्यमें दिलाई देती है तथा कहीं पर बाह्य अन्य लोगोंके द्वारा भी किये जाते हैं। इसलिये ये उपवासादि, बाह्य तप कहे जाते हैं।। ६१-७२॥

आगे आभ्यन्तर तपोंका वर्णन करते हुए प्रायश्चित तपका कथन करते हैं---

> अतोऽन्तरतयसां भेवा वर्णान्ते यथागमम्। प्रायश्विलादिसेदेन तेऽपि बोहा निरूपिताः ॥ ७३ ॥ प्रविधीयते । कृतापराधशुद्धधर्थं यसपः गुरोराज्ञां पुरोधाय प्रायश्चितं हि तम्मतम् ॥ ७४ ॥ आलोखनाविधेदेन मबधा तदिप मिछते। साधना निश्छलतया ।। ७५ ॥ गुरोरप्रे विनीतेन प्रोक्ता ह्यालोचना प्राप्तः स्वकीयागी निवेदनम् । स्वतः स्वस्यापराधानां यन्मिच्याकरणिकया ।। ७६ ॥ प्रतिक्रमः स विजेषः स्थितिबन्धापसारकः। एतदृह्यं विधीयेत यरिमस्तद्भयं मतम् ॥ ७७ ॥ हृत्वार्वीव मुनेः सङ्कात् या पृथक्करणिकया। बिवेको नाम तज्ज्ञेयं प्राथश्वित्तं मनीविभि ॥ ७८ ॥ कृत्वा कालावधि साधोर्या कायोत्सर्जनिकया। व्युत्सर्गः स च विश्वेयो निशायां निर्जनस्थले ॥ ७९ ॥ अङ्गीकृत्य गुरोराज्ञामुपवासो विधीयते। प्राचित्रसंधिया धरिमस्तत्तवः परिगीयते ॥ ८० ॥ अपराधस्य बेषम्यं बुष्ट्वा यत्र विद्यीयते। सागसः साधुवर्गस्य बीकाछेवो हि सुरिचा ॥ ८९ ॥ छेबाभिवानं तज्ज्ञेयं प्रायश्वितं तपस्विभिः। सापराधी मुनियंत्र सङ्घान् निःसार्यते स्विचित् ॥ ८२ ॥ परिहाराभिष्ठानं तत् प्रावश्विसं निगद्यते। घोरापराघं संवृश्य पुनर्शीक्षा विवीयते ॥ ८३ ॥ सुरिवर्येण यस्मिस्तर्वस्थावनम् । प्रायश्चित्तविष्यं जात्वा मेतव्यमपराव्यतः ॥ ८४ ॥

अर्थ - अब इसके आगे अागमके अनुसार आध्यन्तर तपोंके भेद कहे जाते हैं। वे आध्यन्तर तप प्रायश्चित आदिके भेदक्षे छह प्रकार-

के कहे गये हैं। इत अपराधकी शक्तिके लिये गुरुकी आज्ञानुसार जो तप किया जाता है वह प्रायश्चित तप माना गया है। यह प्रायश्चित भी आलोचना आदिके भेदसे नौ प्रकारका होता है। अपराधी साध निरुष्ठल भावसे गुरुके आगे जो अपने अपराधका निवेदन करता है उसे विद्वज्जनींने आलोचना कहा है। स्वयं ही अपने अपराधोंका जो मिथ्याकरण करना है उसे प्रतिकाश जानना चाहिये। यह प्रतिक्रमण पूर्व बद्ध कर्मोंको स्थितिको कम कर देने वाला है। तारार्य यह है कि आलोचना गुरुके सम्मूख होती है और प्रतिक्रमण गुरुके बिना ही कुत अपराधोके प्रति पश्चाताप करते हुए परोक्ष प्रार्थनाके रूपमे 'मेरा अपराध मिथ्या हो' ऐसा कथन करने रूप है। जिसमें आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं वह तड्सय नामका प्रायश्वित है। भाव यह है कि कुछ अपराघोंको सुद्धि प्रतिक्रमण मात्रसे हो जाती है, कुछ अपराद्योको शुद्धि बालोचनासे होतो है और कुछ अपराद्योको शुद्धिके लिये दोनो करने पडते हैं। अवधि - समयकी सीमा निश्चित कर अपराधी साधुको जो सङ्क्षते पृथक् किया जाता है अर्थात् अरूग बैठाया जाता है, चर्या आदि भी पृथक् करायी जाती है वह विवेक नामका प्रायदिवत है। समयकी अवधिकर राति मे निर्जन स्थानमें अपराधी साधुको जो कायोत्सर्गं करना होता है वह अ्यूत्सर्गं नामका प्रायश्चित है। जैसे -रक्षाबन्धन कथामे मन्त्रियोसे शास्त्रार्थं करने-बाले श्रत सागरमृनिको शास्त्रार्थके स्थलपर रात्रिमे कायोत्सर्गं करनेका नादेश दिना नमा था और उन्होने उसका पालन किया था। जिसमें प्रायश्चितकी बुढिसे गृहको आसाको स्वोकृतकर उपवास आदि किया जाता है वह तप नामका आयश्चित्त कहा जाता है। जिसमें वप-राष्ट्रकी विवमता देख गुरु द्वारा अपराधी साधुकी दीक्षा कम कर दो जातो है वह खेब नामका श्रायश्चित्त जानने योग्य है'। जिसमें अपराधो साधको सङ्घसे अलग कर दिया जाता है वह परिहार नामका प्राय-दिवल है और जिसमें वोर-भारी जपराधको देसकर आचार्य द्वारा नपराधी साधको पुनः दीला दो जातो है वह उपस्थापन नामका प्राय-श्चिल है। पुनः दोक्षित साधु नवदोक्षित माना जाता है। इसे संघके

१. मुनियोको बाचार-सहितासे नवीन वीक्षित साबु पूर्व दीक्षित साबुको नमस्कार करते हैं। यदि किसी अगराजी साधुकी दीकाके दिन कम कर दिये जाते हैं तो उसे उन साबुजीको नमस्कार करना पड़ता है जो पहले इसे नमस्कार करते थे।

तम् साधुभोको नमोऽस्तु करना पड़ता है। इस प्रायश्चितको जासकर अपराधसे भयभोत रहना चाहिये॥ ७३-८४॥

जागे विनयतपका वर्णन करते हैं-

गुरुक्तमारुवयोरमे स्वस्य या नमनिकया।
साधोनिगृह्य मानित्वं स एव विनयो मतः ॥ ८५ ॥
मानवर्शनचारिकोपबारकं प्रकेदतः।
विनयस्यापि बत्वारो मेदाः शास्त्रे प्रकृषिताः ॥ ८६ ॥
स्वचिच्च तपसा साधं पञ्चमेदाः प्रकृषिताः ।
विनयो मोक्षसौधस्य प्रवेशद्वारमुख्यते ॥ ८७ ॥
विनयात्तीर्थकृत्वस्य प्राप्तिभंवति योगिनः ।
विनयेन प्रहोणस्य सर्वा शिक्षा निर्याका ॥ ८८ ॥

अर्थ-अपने मानको रोककर गुरुके चरण कमलोके आगे साधुका जो नम्नोभृत होना है वह विनय है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचारके भेदसे विनय तपके भी चार भेद ज्ञास्त्रमे बताये गये हैं। कहीं
मूलाचार आदिमे तपके साथ पाँच भेद भी कहे हैं अर्थात् दर्शन-विनय,
ज्ञान-विनय, चारित्र-विनय, तपो-विनय और उपचार-विनय। विनय,
मोक्ष-महलका प्रवेशद्वार कहा जाता है। विनयसे तीर्थं कुरूर पदकी प्राप्ति
होती है। विनयसे रहित व्यक्तिकी सब शिक्षा निर्यंक है। = १- = ।।
अब वैयावृत्य तपका लक्षण कहते हैं—

आयाते संकटे साघी भक्त्या तन्त्रिवारणम् । शुभूषात्रियवाक्यूर्वं वैद्याकृत्यं निगद्यते ॥ ८९ ॥ आचार्यावित्रमेवेन वैद्याकृत्यं तपः पुनः । भिद्यते दशघालोके चारित्रस्मैर्यकारणम् ॥ ९० ॥

अर्थ साधुपर संकट आनेपर भक्तिपूर्वक संकटका निवारण करना और प्रियवचन बोलते हुए उनकी सेवा करना वैयावृत्य कहलाता है। वैयावृत्य तप आचार्य आदि पात्रोके भेदसे लोकमे दश प्रकारका होता है। यह वैयावृत्य चारित्रकी स्थिरताका कारण है। प्रदेन्द्रेश

भावार्थ — आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी. शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, सङ्घ और साधुके भेदसे साधुओं के दश भेद होते हैं। इनकी सेवा करने से वैयावृत्य दश प्रकारका होता है।

बागे स्वाध्याय तपका वर्णन करते हैं-

स्बस्बभावस्य सिब्ध्वर्थं स्वाध्यायः साधुनिः सदा । कर्तव्यक्ष्य स्थिरं कृत्वा चसं विस प्रमोदतः।। ९९।। यम शास्त्राध्ययनेम स्वस्यैबाध्ययनं भवेत। स्वाध्यायः स च विश्वेयः स्वाध्यायः परमं तपः ॥ ९२ ॥ बाचनाप्रच्छना बाप्यनुप्रेक्षाम्नायको तथा। धर्मोपदेशक्षेत्येताः स्वाध्यायस्य भिवा मताः॥ ९३॥ निरवद्यार्थयुक्तस्य पाठो भवति संशयस्य निराकृत्ये ज्ञातस्य बुढताकृते ॥ ९४ ॥ विनयात्प्रच्छनं भोतुः प्रच्छना किल कस्यते। सिद्धान्तश्रततत्त्वस्य म्योभयोऽभिचिन्तनम् ॥ ९५ ॥ स्वाध्यायो नाम विज्ञयोऽनुप्रेक्षाभिषानकः। ग्रन्यस्योक्यार्णं सम्यगाम्नायः कथितो जिनैः॥ ९६॥ शुद्धेर्मनोहरैर्वाक्यैः श्रोतृकल्याणवाञ्ख्या । घर्मस्य देशना या हि सरलीकृतचेतसा॥ ९७॥ धर्मोपदेशमाना स स्वाध्यायः कवितो जिनैः। स्वाध्यायाच्चपलं चेतः क्षणादेव स्थिरं भवेत् ॥ ९८ ॥ रागद्वेषप्रवाहश्च निरुद्धो भवति क्षणात्। ततश्च निर्जरा दुष्टकर्मणां जायतेऽचिरात्।। ९९॥

अर्थ—स्व-स्वभावकी सिद्धिके लिये साधुओको सदा चित्त स्थिरकर हर्षसे स्वाध्याय करना चाहिये। जहाँ शास्त्राध्ययनसे स्व—जाता द्रष्टा स्वभाव वाले आत्म-तत्त्वका अध्ययन होता है, उसे स्वाध्याय जानना चाहिये। ऐसा स्वाध्याय परम तप माना गया है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश, ये स्वाध्यायके पांच भेद माने गये हैं। निर्दोष अर्थसे युक्त शास्त्रका पढ़ना बाचना है। संशयका निराकरण करने और ज्ञात तत्त्वको दृढ़ करनेके लिये विनयसे श्रोताका जो पूछना है वह प्रच्छना कहलातो है। आगममे सुने गये तत्त्वका बार-बार जिन्ता करना अनुप्रेक्षा नामका स्वाध्याय जानने योग्य है। प्रन्यका ठीक-ठीक उच्चारण करना—आवृत्ति करना आम्नाय नामका स्वाध्याय जिनेन्द्र भगवान्नै कहा है। सरल चित्त वाले वक्ताके द्वारा ओ धर्म को देशना दो जाती है उसे जिनेन्द्रदेवने धर्मीपदेश नामका स्वाध्याय कही । सामका स्वाध्याय कानी है उसे जिनेन्द्रदेवने धर्मीपदेश नामका स्वाध्याय कही है। स्वाध्यायसे चन्नत है। स्वाध्यायसे चन्नत हो जाता है, राम-

द्वेषका प्रवाह क्षणभरमे रक जाता है और उससे दुष्ट कर्मोंको निजैरा शीघ्र होने लगती है ॥ ६१-६६ ॥

आगे ब्युत्सर्ग तपका कथन करते हैं-

बाहोकाभ्यन्तरोपध्योस्त्यागं कृत्वा प्रमोदतः। काबोत्सर्गीयमुद्रामिः स्थित्वात्मानं विचिन्तयन् ॥ १००॥ विविक्ते यः स्थितः साधुस्तपस्येत् तस्य या किया। ब्युत्सर्गं सा हि विश्लेयं तपो ध्यानस्य साधनम्॥ १०९॥

अर्थ-बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहका त्यागकर कायोत्सर्गको मुद्रामे स्थित हो आत्माका चिन्तन करता हुआ सम्धु एकान्तमे जो तपश्चरण करता है उसको यह क्रिया ब्युत्सर्ग नामका तप है। यह तप ध्यानका साधन है।। १००-१०१।।

अब ध्यान नामक तपका वर्णन करते हुए आर्तध्यानका वर्णन करते हैं—

श्रेट्ठसंहननोपेतश्चित्तं काग्र्येण संयुता।
कुद्दते यहपदार्थेषु चिन्ताया विनिरोधनम् ॥ १०२ ॥
तब्ध्यानं कथ्यते लोकेर्जेनागमविशारदेः।
आतंरीद्रादिमेदेन ध्यान स्यात्तच्चतुर्विद्यम् ॥ १०३ ॥
आतंरिद्रादिमेदेन ध्यान स्यात्तच्चतुर्विद्यम् ॥ १०३ ॥
आतंदि से भवेद्यत्तवातं ध्यान तदुच्यते।
भेवा अस्यापि चत्वारः प्रगीता परमागमे ॥ १०४ ॥
इष्ट्रस्त्रीमुतवित्तादिवियोगप्रभव ततः।
अनिष्टाहिमृगेन्द्राविसंयोगाच्जनितं पुनः॥ १०४ ॥
श्वासकासादिरोगाणामाक्रमाञ्जनितं ततः।
इष्टिसतभोगकाङ्कक्षायाः प्रभावाज्जनितं पुनः॥ १०६ ॥

अर्थ — उत्तम — आदिक तीन संहननोसे सहित तथा चित्तकी एकाप्रतासे युक्त पुरुष जो पदार्थोंने चिन्ताका निरोध करता है जैनागमने
प्रवाण पुरुषो द्वारा वह ध्यान कहा जाता है। आतं, रोद्र, धम्यं और
शुक्लके भदस वह ध्यान चार प्रकारका है। आति अर्थात् दु. सके समय
जा होता है वह आतध्यान कहलाता है। इसके भी परमागममे चार
भद कर्ंगयं हैं। इट्ट, स्त्रो, पुत्र तथा धन आदिके वियोगसे होने वाला
इट्टा-धोन नामका पहला आतंध्यान है। अनिष्ट सपं तथा सिह
आदिके स्योगसे होने वाला अनिष्टसयोगस नामका दूसरा आतंध्यान
है। श्वास तथा खांसी आदि रोगोके आक्रमणसे होने वाला वेदनासम्य

नामका तोसरा बार्तंध्याम है और इंप्सित मोगोंकी वाकासूसि होने वाला निसन नामका चीथा वार्तंध्यान है।। १०२-१०६॥

वब रोद्रध्यानका वर्णन करते हैं-

सास्य सूरमायस्य जातं रौतं प्रस्वयते । भेवा अस्यावि सत्यारो जिनदेवैनिकविता ॥ १०७ ॥ हिसानग्वो मृयानग्वश्चौर्याश्वरस्य बुःखदः । विषयानग्वहृत्येते सत्यारः सम्प्रकीतिताः ॥ १०८ ॥

अर्थ — रह अर्थात् कूर परिणाम वालेके जो होता है वह रौड़ध्यान कहलाता है। जिनेन्द्रदेवने इसके भो हिंसानन्द, मृषानन्द, दु.सदायक-चौर्यानन्द और विषयानन्द-परिग्रहानन्द, ये चार भेद कहे हैं। हिंसाके कार्योंमें तस्लोन होकर आनन्द मानना हिंसानन्द है। मृषा — असत्य भाषणमे आनन्द मानना मृषानन्द है। चोरोमे आनन्द मानना चौर्यानन्द है और पन्दे न्द्रियोके विषयभूत परिग्रहको रक्षामे व्यस्त रहते हुए आनन्द मानना विषयानन्द-परिग्रहानन्द है।। १०७-१० म।।

भागे धर्म्यध्यानका वर्णन करते हैं-

स्याव् धर्मादनपेतं यत् तव् धर्मं च निगद्यते । भेवा अस्यापि धर्मारः सूत्रमध्ये प्रकपिताः ॥ १०६ ॥ स्याबाज्ञाविषयः पूर्वी ह्यपायित्रचयस्ततः । विशाकविषयः परचात् संस्थानविषयस्ततः ॥ ११० ॥

अर्थ-धर्मसे सहित ध्यान प्रस्पंध्यान कहलाता है। आगममें इसके भी चार भेद कहे गये हैं—पहला आज्ञा-विचय, दूसरा अपाय-विचय, तीसरा विपाक-विचय और चौया संस्थान-विचय। सूक्ष्म, अन्तरित तथा दूरवर्ती पदार्थोंका आज्ञा मात्रसे चिन्तन करना आज्ञाविचय है। चतुर्गतिके दुःख तथा उससे बचनेके उपायका चिन्तन करना अपाय-विचय है। कर्म प्रकृतियोके फल, उदय, उदोरणा तथा संक्रमण आदिका विचार करना विपाद-विचय है और लोकके संस्थान-आकार आदिका विचार करना संस्थान-विचय कहलाता है।। १०६-११०।। आये शुक्लध्यानका कथन करते हैं—

शुक्तस्य रागकातिन्ता रहितस्य भवेतु यत् । शुक्तस्यानं परं प्रोक्तं प्रश्नानं मोक्षकारणम् ॥ १९१ ॥ एतस्यापि चतुर्भेदाः सास्त्रयस्य प्रकविताः । कर्मनिर्वरणोपाया मुनीनायेव सम्ब ते ॥ १९२ ॥ पृथम् वितर्भवीचार एकस्वाद्यवितर्भ कः। सूक्ष्मिकयोद्भवं नाम तुर्यं ब्युपरतिकयम्॥ १९३॥

अर्थ—रागको कालिमासे रहित शुक्ल-वोतराग परिणाम वाले मनुष्यके जो ध्यान होता है वह शुक्लध्यान कहा गया है। यह शुक्लध्यान मोक्षका प्रधान कारण है। शुक्लध्यानके भी चार भेद शास्त्रीमे कहे गये हैं। ये सभी ध्यान कर्म निर्जराके उपाय हैं तथा मुनियोके ही होते हैं। पहला शुक्लध्यान पृथक्तव वितकं वोचार, दूसरा एकरव वितकं, तीसरा सूक्ष्म क्रियापत्ति और चौथा ज्युपरतिक्रया निर्वित हैं।। १११-११३॥

भावार्थ—जिसमे द्रव्य, पर्याय, शब्द, अर्थ और योगमे परिवर्तन हो वह पृथकत्व वितर्कवीचार नामका पहला शुक्लध्यान है। यह तीनो योगोके आलम्बनसे होता है। जिसमे द्रव्य, पर्याय आदिका परिवर्तन नहीं होता है वह एकत्व वितर्क नामका दूसरा शुक्लध्यान है। यह तीनमेसे किसो एक योगके आलम्बनसे होता है। तेरहवें गुणस्थानके अन्तिम अन्तर्मुह्तंमे जब मात्र काययोगका सूक्ष्म स्पन्दन रह जाता है तब सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाति नामका तीसरा शुक्लध्यान होता है और जब सूक्ष्म काययोगका भी स्पन्दन बद हो जाता है पूर्वक्रपसे योग रहित अवस्था हो जातो है तब चौदहवे गुणस्थानमे व्युपरत-क्रिया-निवर्ति नामका चौथा शुक्लध्यान होता है। प्रथम शुक्लध्यानसे मोहनोय कर्मका उपशम अथवा क्षय होता है। दितोय शुक्लध्यानसे शेष तोन घातिया कर्मौका क्षय होता है। तृतोय शुक्लध्यानसे कर्मौको अत्यधिक निजंरा होतो है और चतुर्थ शुक्लध्यानके द्वारा अघातिया कर्मौको पचासो प्रकृतियोका क्षय होता है।

आगे तप आचारका समारोप करते है-

एषोऽस्ति तप आचारः साधूनां प्रमुखा किया।
एतेनंव विलीयन्ते कर्माण निविक्तान्यपि॥ ११४॥
अत्रंव तप आचारे मुनयः कर्मनिर्कराम्।
चिकीषंव स्तपस्यन्ति घृत्वा नानावतान्यपि॥ ११४॥
सिहनिष्कीडितादीनि कठिनानि महान्त्यपि।
एषां विधिविधानानि ज्ञेयानि हरिवंसतः॥ ११६॥

इनका स्वरूप तथा गुणस्थान आदिका वर्णन पहले सम्यक्त-चिन्तामणि
और सज्ज्ञा चिन्द्रकामे किया गया है, अत विस्तार भयसे यहाँ भेदमात
कहे गये हैं।

अर्थ-यह तप आचार साधुओकी प्रमुख क्रिया है। इसोके द्वारा सभी कमं विलय-विनाशको प्राप्त होते हैं। इसो तप आचारमे कमं-निजराके इच्छुक मुनि सिहनिष्क्रीडित आदि बड़े-बड़े कठिन वत द्वारण कर तपस्या करते हैं। इन व्रतोका विधि-विधान हरिवंश पुराण (३४ वां सगैसे) जानना चाहिये॥ ११४-११६॥

आगे वोयाचारका वर्णन करते हैं-

बीर्याचारपथाधित्य सवीमि किश्विदत्र भी:। ययाजातः स्वतो बालः स्वराक्ति वर्धयन् कमात् ॥ ११७ ॥ उत्तङ्गगिरिशृङ्गेषु चटितुं जायते क्षमः। तथा सुबीक्षितः साधुः स्ववीर्यं वर्धयन् क्रमात् ॥ ११८ ॥ क्षातापना वियोगेषु दको दक्षतरो भवेत्। वीयं स्यादात्मवः शक्तिर्वलं शारीरिकं मतम् ॥ ११९ ॥ पुरस्ताबारमबीर्यस्य बलं तुच्छं हि बुश्यते। कृतमासोपनासो य सोऽपि शंलशिकासले ॥ १२० ॥ करोत्यातापनं योगं चित्रं बीर्यं तपस्विनाम्। अभावकाशं शीतती हिमाच्छावितकानने ॥ १२१ ॥ प्राब्दकालेऽपि वर्षाभिः सागरीकृतस्तले। वर्षायोग च संघृत्य पादपानामधस्तले ॥ १२२ ॥ प्रोव्मतौ तप्तभुखण्डे शेले तप्तशिलोच्चये। आतापनं महायोगं घृत्वा तिष्ठन्ति योगिनः ॥ १२३ ॥ बीर्याचारस्य मध्ये तु मुनयो ध्यानतत्पराः। नानासनानि संधृत्य तिष्ठन्ति गहने बने ॥ १२४ ॥

अर्थ — अब वोर्याचारका आश्रयकर यहां कुछ कहता हूँ। जिस प्रकार उत्पन्न हुआ बालक स्वयं हो क्रम-क्रमसे अपनी शक्तिको बढाता हुआ उन्नत पवंतको चोटियोपर चढ़नेमे समर्थं होता है उसी प्रकार दोक्षित मुनि क्रमसे अपनी शक्तिको बढाते हुए आतापनादि योगोमे अत्यन्त समर्थ हो जाते हैं। आत्माकी शक्तिको बोर्य और शारोरिक शक्तिको बल कहते हैं। आत्मशक्तिके सामने शारोरिक बल तुच्छ दिखाई देता है। मासोपवासो मुनि भो पवंत शिलातलपर आतापन योग धारण करते हैं। सचमुच हो तपस्वियोका बोर्य आश्चर्यकारक होता है। जब बन बर्फसे आच्छादित रहता है ऐसो सीत ऋतुमे मुनि अश्चावकाश— खुले मैदानमें तप करते हैं। वर्षासे जब स्थल समुद्रका रूप धारणकर

लेता है ऐसी वर्षा ऋतुमे वृक्षोके नीचे वर्षायोग धारणकर तप करते हैं और जब समस्त पृथिबोतल तप्त हो जाता है ऐसी ग्रोष्म ऋतुमे सतप्त पर्वतपर बातापन नामक महायोग धारणकर योगो स्थित होते हैं। ध्यानमे तस्पर रहने वाले मुनि, वोर्याचारके मध्य नाना आसन धारणकर सघन वनमे विद्यमान रहते है।। १९७-१२४।।

आगे पश्चाचार प्रकरणका समारोप करते हैं-

यञ्चाचारमयं तयोऽत्र विधिना धृत्वा तपस्यन्ति ये ते क्षिप्रं निविदं स्वकर्मनिगई भित्वा शिव यान्ति वै । भो भव्यास्तपसां प्रभावमतुल वृष्ट्वा तपेयुश्चिरात् भोत ते भवबन्धनाद्यदि मन कस्य प्रतीक्षा तव ॥ १२४ ॥

अर्थ-जो मुनि इस जगर्जे विधिपूर्वक पश्चाचार रूप तपको धारण कर तपस्या करते हैं वे निश्चयसे शोध्र हो कर्मरूपो सुदृढ़ बेडीको काट-कर मोक्षको प्राप्त होते है। ग्रन्थकार कहते हैं—हे भव्यजन हो। यदि तुम्हारा मन संसारके बन्धनसे भयभीत हुआ है तो तपका अनुपम प्रभाव देखकर दीर्घकाल तक तप करो। तुम्हे किसकी प्रतीक्षा है?॥ १२४॥

> इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे पश्चाचारका वर्णन करनेवाला सप्तम प्रकाश पूर्ण हुआ।

> > अष्टम प्रकाश

अनुप्रे**का**धिकार

मङ्गलाचरणम्

विषयमानं भुवनं विलोक्य ये वीतरागा भवतो विभीताः। घरन्ति वीक्षां भुविमाननीयां तांस्तानहं मिक्तभरेण नौमि॥ १॥

अर्थ-संसारको नष्ट होता देख रागरहित जो पुरुष संसारसे भयभीत हो पृथिवीपर माननीय दोक्षाको धारण करते हैं उन प्रसिद्ध मुनियोको मै भक्तिभारसे नमस्कार करता हूँ ॥ १॥

मन वैराग्य वृद्धिके वर्ष अनुप्रेक्षाओंका वर्णन करते हुए प्रथम मनि-त्यानुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं—

> वैराग्यस्य प्रकर्षाय सुनिनिः कानमस्थिते । चिन्त्यन्ते मावमा नुनमनित्यत्वादि संक्रिताः । २ ॥ नित्यं न विद्यते किष्यित् बस्तुलोकश्रये क्वबित । भागुक्वेति यः त्रातः सामगस्तभूपंति सः॥ ३॥ सुषांश्विषांगरतर्वं सिष्ट्यन्निग्दूरपि स्वयम्। प्रातमंत्रति निर्वेप्तिः गुरुकपाण्ड्यसाशवत् ॥ ४ ॥ न वृश्यते बली रामी सक्तको न बसान्वितः। महासक्रविताबिक्षयसुन्धराः ॥ १ ॥ भरताचा न दश्यन्ते महीमागे बसवद्भिष्यासिताः। क्व लुप्ता सा च सीवर्णी सन्तु बरामुखस्य हि ॥ ६ ॥ शिरास्थाः स्थानला बालाः क्रियन्ते बरसा सिताः । मुखबन्द्रस्य सौम्बर्यं नश्यत् क्वापि प्रलीयते ॥ ७ ॥ बाहबेतण्ड शुण्डाभी बाती शुष्कमृत्रासवत्। जितमुक्ता मुखे बन्ताः प्राप्तान्ताः कुत्र संगताः ॥ ८ ॥ जीवनं बन्तुजातस्य शरदस्यद् भङ्गुरम्। भक्तपुरा धनसम्वितः चका सौन्दर्यसम्बदा॥ ९॥ बस्तुतस्वं विमृश्यात्मन् स्वस्थो भव निरम्तरम्। बेहाद भिन्नमबेहि स्वं ज्ञानानन्दस्यभावसम्।। १०॥ सर्वं ह्यानिस्यमेवतत् पर्यायार्थविषक्षया । निक्किलं नित्यमेवस्याद् द्रव्यार्थस्य विवक्तया ॥ १९॥

अर्थ-वराग्यको वृद्धिके लिये वनमे स्थित मुनिराज अनित्यत्व आदि भावनाओंका चिन्तवन करते हैं। तोनो लोकोमे कही कोई भो वस्तु नित्य नहों है। जो सूर्य आतःकाल उदित होता है। वह सायं समय अस्तका प्राप्त हो जाता है। अमृतमय किरणोसे समस्त जगत्को सीचने वाला चन्द्रमा भो अपने आप प्रातःकाल सूखे पलाश पत्रके समान कान्तिरहित हो जाता है। न बलवान् राम दिखाई देते हैं और न बलिष्ठ लक्ष्मण। जिन्होने महाचक्रके द्वारा समस्त बसुधाको जीत लिया या तथा बड़े-बड़े बलवान् जिनकी सेवा करते थे ऐसे भरत आदि चक्रवर्ती दिखाई नहीं देते। रावणको बहु सोनेको लंका कहा लुस हो गई। शिरके काले बाल बुद्धावस्थाके इतरा शुक्ल कर दिये जाते हैं।

मुख चन्द्रका सीन्दर्य नष्ट होकर कहीं विलीन हो जाता है। हायीकी सूंडके समान आभा वालो भुजाएँ सूखी मृणालके समान हो जाती हैं। मोतियोको जीतने वाले मुखके दात नष्ट होकर कहा चले जाते हैं? जीवोंका जीवन शरदके बादलोके समान भड़गुर है। धन सम्पत्ति नश्वर है, सीन्दर्यं सम्पदा अस्थिर है। इस प्रकार हे आत्मन् । वस्तु स्वभावका विचारकर तूं निरन्तर स्वस्थ रह अपना उपयोग अन्य पदार्थोंमे मत घुमा। पर्यायाधिकनयकी अपेक्षा सब पदार्थं अनित्य हो हैं और द्रव्या- थिक नयको अपेक्षा सब पदार्थं नित्य हो हैं और द्रव्या-

### आगे अशरण भावनाका चिन्तवन करते हैं-

कण्ठीरवसमाकान्तकुरञ्जस्येव कानने । यमाश्रान्तस्य जीवस्य नास्तीह शरणं क्वचित् ॥ १२ ॥ माता स्वसा पिता पुत्रो स्नातास्त्रातृसुतोऽपि च। एते सर्वे मिलिस्वापि त्रायन्ते नेव मृत्युतः ॥ १३ ॥ संब्याप्ते गहने पादपस्थितः। दावानलेन दग्ध सर्वं विलोक्याप्य बग्धं स्वं मन्यते यथा।। १४॥ तथंव निविलं लोक मृत्युष्या प्रमुखस्थितम्। दृष्ट्वापि हस्त मर्स्योऽयं स्वं स्वस्थ मन्यते मुखा ॥ १४ ॥ निर्गते जीवते जीव गृहान् निःसारयन्ति हा। बान्धवा मित्रवर्गास्य नयन्ते शबशायनम् ॥ १६॥ भस्मयन्ति मिलित्वा ते विलयन्ति रदन्ति च। विषयमानान् दृष्ट्वापि मृतः प्रत्येति न क्वचित ॥ १७॥ ससारस्य स्वभावोऽयमनाविनिधनो सतः। उत्पद्यन्ते स्रियन्ते च जीवा भवमरस्थले ॥ १८॥ कोऽपि केनापि साध नो याति व प्रतियाति नो । एक एव मुहृद् धर्मः साधं जीवेन गच्छति॥ १९॥ शंले वने तडागे वा शैलस्य शिखरेष्वि। धर्म एव परो बन्धुस्तरणं भववारिष्ठेः॥ २०॥ भात्मन्नशरण मस्वा धर्मस्य शरणं त्रजा। धर्माद्ते न कोऽप्यस्ति त्राता तब जगस्त्रये ॥ २१ ॥

अर्थ-जिस प्रकार वनमे सिंहके द्वारा चपेटे हुए हरिणका कोई शरण-रक्षक नहीं है उसी प्रकार यमके द्वारा आक्रान्त जोवको कही कोई शरण नहीं है। माता, बहिन, पिता, पुत्र, आई और सतीजा, ये सब मिलकर भी मृत्युसे रक्षा नहीं कर सकते । दावानलसे क्यास बनमें वृक्षपर बैठा हुआ मनुष्य सबको जलता देखकर जिस प्रकार अपने आपको
सुरक्षित मानता है उसो प्रकार यह मनुष्य समस्त लोकको मृत्युरूप
व्याझके मुखमें स्थित देखकर भी अपने आपको व्ययं हो स्वस्य मानता
है। प्राणोक निकल जानेपर मनुष्य खोवको घरसे निकाल देते हैं और
बान्धव तथा मित्रवगं दमणानमे ले जाते हैं, मिलकर भस्म कर देते हैं,
बिलाप करते हैं और रोते हैं। सम्बन्धो जनोंको रोता चोखता देखकर
कोई भी मृत व्यक्ति कहीं लौटकर नहीं आता। संसारका यह स्वभाव
अनादिनिधन माना गया है। संसार रूपी महस्यलमें जोव उत्पन्न होते
हैं और मरते हैं। कोई किसीके साथ नहीं जाता और न कोई लौटकर
आता है। एक धर्मरूप मित्र हो जोवके साथ जाता है। पवंतपर, बनमें,
तालाबमें तथा पवंतकी शिखरोपर धर्म हो उत्कृष्ट बान्धव-सहायक है,
संसार सागरसे तारने वाला है। हे आत्मन्! अपने आपको अन्नरण
मान धर्मकी ही शरणको प्राप्त हो। धर्मके बिना तीनो लोकोमें कोई
भो तेरा रक्षक नहीं है।। १२-२१।।

अब संसार भावनाका वर्णन करते हैं-

अस्मिन् भवार्णवे घोरे दुःश्वनीरौवसंमृते। जन्ममृत्युमहानककीणें व्याधितरक्कि ॥ २२॥ भरग्तो दु:ससम्भारं चिरं सीवन्ति जन्तवः। श्वभ्रतियं क्ष्मनुष्याचाममराणां च वामनि ॥ २३ ॥ भूयोभूयो भ्रमित्वाहं भाग्तवेहो बभुव हा। श्वासवेलायामबाध्टावशबारकम् ॥ २४॥ एकस्यां विपद्मोत्प समानोऽहमभनं घोरवेदनाम्। नटकरस्वामिभृत्याना वेषस्य परिवर्तनम् ॥ २५ ॥ बुष्ट्वा कर्य विरक्तो नो जायते सर्त्य संचयः। निर्धनो धनकाङ्कायाः सधना धनतृष्णया ॥ २६ ॥ प्राप्त्रवस्ति वहाबु:सं सुबी नास्त्यत्र करचन । इव्यं क्षेत्रं तथा कार्स भवं भावं च नित्यत ॥ २७ ॥ पूर्णं करोति जीबोऽयं परावर्तनपञ्चकम्। मृत्वा संवायते क्षित्रं भूत्वा च जियते क्षणात् ॥ २८॥ एको रौदिति सम्तामाभावतो भूवि मृरिशः। भन्यो रोबिति दुव् ससंतानस्य समाममात् ॥ २९॥

कस्यिक्यमृतिमायाति सुगुणः प्रियपुत्रकः । कस्यित् सुगुणामायां प्रयाता यममन्दिरम् ॥ ३० ॥ एकेन राज्यमासञ्ज्ञभेकः सीवति कानने । राज्यसक्तीपरिद्युट्टो विजित्रा मवपद्धतिः ॥ ३९ ॥ संसारस्य स्वरूपं ये जिन्तियत्वा स्वज्ञतिस । विरक्ता भवभोगेम्यो धन्यास्ते सन्ति भृतते ॥ ३२ ॥

अर्थ-दुख रूप जलसे परिपूर्ण, जन्ममृत्यु रूपी बड़े-बडे मगरमच्छों से व्याप्त और रोगरूपी तर क्लींसे सहित इस भयंकर संसार सागरमें दुःख का भार डोते हुए जीव चिरकालसे दू सी हो रहे हैं। बड़े दु:सकी बात है कि मैं नरक, तियंश्व, मनुष्य और देवोके स्थान-स्वर्गमें बार-बार भ्रमणकर श्रान्त गरीर हो गया हुँ-थक गया हुँ। एक स्वासके समयमें अठारह बार जन्म मरण करते हुए मैंने घोर वेदना प्राप्त की है। नटके समान स्वामी और सेवकोका वेष परिवर्तन देखकर यह मनुष्योंका समूह विरक्त क्यो नही होता? निर्धंन मनुष्य धनकी आकाङ्क्षासे और धनवान् मनुष्य धनकी तृष्णासे महान् दुख पा रहे हैं। इस जगत्में कोई सुखी नही है। यह जीव-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव इन पाँच परावर्तनोको पूर्ण करता रहता है। मरकर शोध ही उत्पन्त होता है और उत्पन्न होकर शोझ हो मृत्युको प्राप्त होता है। पृथिवीपर एक मनुष्य सन्तानके अभावमे अत्यन्त रोता है तो कोई दुराचारी संतानके संयोगसे रोता है। किसोका गुणवान् प्रिय-पुत्र मृत्युको प्राप्त होता है तो किसीकी गुणवती स्त्री मर जाती है। एक पुरुषने राज्य प्राप्त किया और एक पुरुष राज्य लक्ष्मीसे भ्रष्ट हो वनमें दुःसी होता है, संसारकी पदित बडी विचित्र है। जो मनुष्य अपने मनमे संसारके स्वरूपका विचारकर संसार सम्बन्धी भोगोसे विरक्त होते हैं, पृथिवो तलपर वे ही धन्य हैं— सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ २२-३२ ॥

आगे एकत्व भावनाका कथन करते हैं--

एक एवात्र जायेऽहमेक एव स्त्रिये तथा।
एको निर्वाणमायाति नास्त्यन्यः कोऽपि मे निजः ॥ ३३ ॥
यावृत्रे पुण्यपापे च कर्मणी विद्यास्ययम्।
तावृत्रे मुख्यु के च स्वयमाप्नोति मानवः ॥ ३४ ॥
वर्स परेण नाप्नोति परस्मै मो व्याति च।
अन्योऽन्यव्यत्ययो नास्ति पुण्यपापाक्यकर्मणीः ॥ ३४ ॥

पिता गरकमायाति पृत्री मोश्रं प्रयाति 🗷। स्वकृतं सर्वे आप्नोति बुरम्लेऽस्थिन् भवार्णवे ॥ ३६ ॥ अन्यस्य सुक्षसिद्धधर्यं कुस्ते दुरितं जनः। तरकर्स स्वयमाप्नोति नान्यः क्वापि कवाकन ॥ ३७॥ हे आत्मम् स्वहितं पश्य तवेब स्वरसुखावहम्। परवृष्टिस्तवयास्याच्या सुखं बाष्ट्यति वेद्घ्रुवम् ॥ ३८ ॥ अस्मिन्ननाविसंसारे स्वतन्त्राः सन्ति जन्तवः। कर्तारः सन्ति सर्वेऽपि स्वभावस्यैव सर्वेवा ।। ३९ ।। परः परस्यकर्तास्ति दृष्टिरेवा न शोमना। इच्टानिस्टबिकल्यानां जनकरवाद्भयावहा ॥ ४०॥ बुष्ट्वेष्टं सुवासम्यन्त्र मोबन्ते राविणो जनाः। वृष्ट्वा च दुःखसम्पन्नं इयन्ते नितरां हि ते।। ४९।। रागद्वेची परित्यक्य परकीयेषु अस्तुषु। वीतरायस्वभावे स्वमारमनि सुस्थिरो भव।। ४२॥

अर्थ —इस जगत्में मैं अकेला ही उत्पन्न होता हूँ, अकेला ही मरता हुँ और अकेला हो निर्वाणको प्राप्त होता हुँ, अन्य कोई व्यक्ति मेरा निजी नहीं है। यह मनुष्य जैसे पुष्य-पाप कम करता है वैसे हो सुल-दुःसको स्वयं प्राप्त होता है। यह मनुष्य न तो दूसरेके द्वारा दिये हुए को प्राप्त होता है और न दूसरेको देता है। पुष्य-पाप कर्मका परस्पर आदान-प्रदान नहीं होता। पिता नरकको प्राप्त होता है तो पुत्र मोक्षको जाता है। इस दु:खदायक संसार-सागरमें सब अपना किया हुआ हो प्राप्त करते हैं। दूसरेकी सुख-सिद्धिके लिए मनुष्य पाप करता है परन्तु उसका फल स्वयं प्राप्त करता है दूसरा कोई कही, कभी नहीं। हे बात्मम् ! त् अपना हित देख, वही तेरे लिए सुबदायक होगा। यदि तू स्वामी सुक चाहता है तो तुझे परदृष्टि छोड़ने योग्य है। इस अनादि-संसारमें सब जीव स्वतन्त्र हैं, सभी सदा स्वभावके ही कर्ता हैं। पर, परका कर्ता है, यह दृष्टि-विचारघारा बच्छो नही है। इष्टानिष्ट विकल्पोंका जनक होनेसे संसारको बढ़ाने वाली है। इष्ट मनुष्यको सुबी देखकर रागी मनुष्य हर्षित होते हैं और दुःशी देखकर अत्यन्त दुःश्री होते हैं। इसलिए पर-वस्तुओं गंग, देव छोड़कर वोतराम स्वभाव वाले आरमामें -अपने आपमें स्थिर हो जा ॥ ३३-४२ ॥

## अब अन्यत्वभावनाका चिन्तम करते हैं-

नाहं नोकर्मरूपोऽस्मि न च व कर्मरूपकः। नाहं रागादिरूपोऽहं न च श्रेयस्वरूपकः ॥ ४३ ॥ न गुणस्थानरूपोऽहं न च व मार्गनामयः। न शब्दोऽहं न वर्णोऽहं न च स्पर्शो न गन्धवान् ॥ ४४ ॥ न रसोऽहं न पुष्पाहचो न च पापमयः क्वचित्। एते सर्वे परद्रव्यसंजाता विविधात्मकाः ॥ ४५॥ अहं ज्ञानस्वभावोऽस्मि परतो भिन्न एव हि। आस्मानं वेहतो भिन्नं ये जानन्ति मुनीश्वरा ॥ ४६ ॥ त एव शिवमायान्ति कुर्वन्तः कर्मनिजंराम् । यवा वेहोऽपि मे नास्ति जन्मतः प्राप्तसंगतिः ॥ ४७॥ तवा गेहावयो बाह्याः पदार्थाः सन्तु मे कथम्। पुत्रमार्यादिषु म्रान्ताः कुर्वाणा ममताश्रयम्।। ४८।। 'में में में' इति कुर्वाणा वर्करा इव मानवा।। यतिता मोहपङ्केडिसमन् प्रविशन्ति मृतेर्मुखे ॥ ४९॥ यया लोहस्य ससर्गादनलः पीडघते घर्न.। तथा देहस्य सतर्गादारमाऽयं पीडचते घनैः ॥ ५०॥ जीवानामत्र सन्त्यत्र यावन्त्यो हि विपत्तयः। तावन्त्यो निखिला ज्ञेया संयोगादेव देहिनाम् ॥ ५१॥ येषामात्मा पराच्च्युत्वा शुद्धाकाशनिभोऽभवत् । त एव भगवित्सद्धाः सुखिन सन्ति नेतरे ॥ ५२ ॥

अर्थ-निश्वयसे मैं नो कर्मरूप नहीं हूँ, कर्मरूप नहीं हूँ, रागादि-रूप नहीं हूँ, ज्ञेयरूप नहीं हूँ, गुणस्थानरूप नहीं हूँ, मार्गणामय नहों हूँ, शब्द नहीं हूँ, वर्ण नहीं हूँ, स्पर्श नहीं हूँ, गत्मवान नहीं हूँ, रसरूप नहीं हूँ, पुण्य सहित नहीं हूँ और कही पाप सहित भी नहीं हूँ। ये सब नाना रूप परद्रव्यके सयोगसे उत्पन्न हुए हैं। मैं ज्ञान स्वभावों हूं, परसे भिन्न हीं हूं जो मुनिराज शरोरसे भिन्न आत्माको जानते हैं वे हो कर्मोंको निर्जरा करते हुए मोक्षको प्राप्त होते हैं। जब जन्मसे साथ लगा हुआ शरोर भो मेरा नहीं है तब घर आदि बाह्य पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? पुत्र तथा स्वो आदिमे भूले मनुष्य ममताका आश्रय करते हुए भी मे में करने वाले बकरोंके समान मोहरूपो कर्दममे पड़कर मृत्यु- के मुखमे प्रवेश करते हैं—मर जाते हैं। जिस प्रकार लोहको संगतिसे

अग्नि, घनीके द्वारा पोटी जातो है उसी प्रकार देहकी संगतिसे यह आत्मा, कर्म रूपो घनोंके द्वारा पोटी जातो है। इस जगत्में जीवोंको जितने कच्ट हैं वे सब स्त्रो पुत्रादि प्राणियोके संयोगसे हो जानना चाहिये। जिनकी आत्मा परसे च्युत हो शुद्ध आकाशके समान हो गई है वे भगवंत सिद्ध परमेष्ठी हो लोकमे सुखा हैं॥ ४३-५२॥

आगे अशुचित्व भावनाका चिन्तन करते हैं-

मातातात रकोबीर्यादृत्यसियंस्य नायते । त देहः गुचितां यायात् कथमित्यं विचायंताम् ॥ ५३॥ य स्वमावारश्चद्वीऽस्ति स गुद्धः स्थात्कयं परै । बलम्त्रमयो देही सुम्बरवर्मणावतः ॥ ५४ ॥ रवर्णपत्रसमाच्छम्नवलपूर्णघटोपमः एतत्संगतिमासाद्य वित्रमाद्यन्ति मानवाः ॥ ५५ ॥ यदीय सङ्गमासाद्य बस्तुन्यत्र शुजीन्यपि। अशुकीन्येव जायन्ते स देही रूक्यते कथम् ।। ५६ ॥ शरीररागः सर्वेषां रागाणां मूलपुच्यते। सर्वरागविरक्तिश्चेव् देहरागी विमुख्यताम्।। ५७॥ वेहरागेण संयुक्ता व शक्ताः स्यु परीषहान्। सोढं कुछापिकासाबीन् देहपीडाकरान सवा॥ ५८॥ इत्यं मृता नराः क्यापि मृतिबीकां धरन्ति नो । मृतिबीक्षां विना ववापि मोक्षप्राप्तिनं जायते ॥ ५९ ॥ ययार्थं सुकलित्सा से मानसे यवि वर्तते। देहरागस्त्वया स्याज्यस्तर्हि मुस्तिप्रबाधकः॥ ६०॥ वेहस्याग्राचितां नित्यं मावयित्वा मुनीस्वराः। बेहरागं परिस्थक्तुं समर्थाः सन्ति मूतले॥ ६९॥ एते मुनीस्वरा एवं कायक्लेशाहिकं तपः। कुर्व नित श्रद्धयोषेताः कर्मक्षयविश्रायकम् ॥ ६२ ॥

अर्थ-माता-पिताके रजवीयंसे जिसकी उत्पत्ति होती है वह शरीर शुचिता-पिवत्रताको कसे प्राप्त हो सकता है, ऐसा विचार करना चाहिये? जो स्वभावसे अशुद्ध है वह दूसरे पदार्थोंसे शुद्ध कैसे हो सकता है? मलमूत्रमय शरीर सुन्दर अमंसे ढका हुआ है अस स्वर्णपत्रसे आच्छादित मलपूर्ण चडेके समान है। इस सरोरको संगति पाकर मनुष्य मत होते हैं—अपने आपको भूका आहे हैं। यह आरचर्य की बात है, इस जगत्में जिसका सङ्ग पाकर बन्य पिवत्र वस्तुएँ भी अपिवत्र हो जाती हैं वह सरीर लोगोंको कैसे रुचता है—वच्छा लगता है ? शरीर-का राग ही सब रोगोंका मूल कहा जाता है। यदि सब रागोंसे विश्विक्त हुई है तो शरीरका राग छोड़ना चाहिये। शरीरके रागसे सहित मनुष्य शरीरकी पीड़ा करने वाले क्षुधा, तृषा आदि परीषहोंको सहन करनेमें सदा समर्थं नहीं हो सकते। ऐसे मनुष्य कहीं भी मृति-दीक्षा धारण नहीं करते और मृति-दीक्षाके विना कहीं भी मोक्षकी प्राप्त नहीं होती। है आतमन् । यदि तरे मनमे यथायं सुख प्राप्त करनेकी इच्छा है तो तुझे मृक्तिका बाधक शरीर सम्बन्धी राग छोड़ देना चाहिये। पृथिवोतल-पर मृतिराज सदा शरीरकी अञ्चित्ताका विचारकर शरीर सम्बन्धी रागके छोड़नेमें समर्थं हैं। ये मृतिराज ही श्रद्धांसे सहित हो कर्मक्षयकारक कायकलेशादिक तप करते हैं॥ ५३-६२॥

#### अब आसव भावनाका स्वरूप कहते हैं-

सच्छित्रां नाबमारुह्य यथा नो यान्ति मानवाः। स्वेष्ट घाम तथा लोकाः साम्नवाः स्वेष्टथानकम् ॥ ६३ ॥ मनोवाक्कायचेव्टा या सैव योगः समुख्यते। विविधा कर्मसन्ततिः ॥ ६४ ॥ योगेनं बास्रबस्य त्र तस्यां स्थित्यनुभागौ च कवायोदयतो मतौ। यथा स्थित्यनुभागं च सा बदाति फलं नुजाम् ॥ ६५ ॥ कर्मोदयवशाजीवा बतुरम्तभवार्णवे । मज्जनोग्मज्जने नूनं कुर्वन्ति विश्वमन्ति च ॥ ६६ ॥ एकान्ताबिमेबेन मिच्यात्वं वञ्चवा अविरतिश्च विख्याता द्वादशभेदसंयुता ॥ ६७ ॥ भेदाः सन्ति प्रमादस्य दशधा पञ्चधापि च । कवायाणां प्रमेदा स्युः पञ्चविशति संवयकाः ।। ६८ ॥ योगाः पञ्चवश प्रोक्ताः कर्मसिद्धान्तशारगै:। द्वासप्ततिमिताः प्रोक्ताः कर्मसिद्धान्तपारगैः।। ६९॥ एम्यो रक्षा अकर्तस्या स्वात्मनः सततं नृष्टिः। आस्रवे शति बीवानां कत्याचं नैव सम्प्रवेत्।। ७० ॥ यया ययाहि जीवोऽयं गुजस्वानेषु अर्थते। तवा तवा हि जीवस्य कीयरते स्वत आक्रवाः ॥ ७९ ॥ एवं सबुर्वके स्थाने सर्वाक्षमानिकोधतः। अवन्यः पूर्णस्कारिक समान्युक्तिः समाति सः ॥ ७२ ॥

अर्थ-जिस प्रकार छिद्र सहित नाकार सवार हो मनुष्य अपने इष्ट स्थानको प्राप्त बही होते हैं उसी बकार आसव सहित सन्व्य अपने इब्ट स्थान-मोक्षको बास नहीं होते हैं। सन, बचन, कायकी जो चेष्टा-व्यापार है वहा बोस कहसला है। इस बोसके द्वारा ही आत्मा-मे विविध कर्मसमूहोका आस्त्र होता है। उन कर्मसमूहोंमे स्थिति और अनुभाग कषायके उदयसे होते हैं और स्थिति-अनुभागके अनु-सार वे मनुष्योंको फल देते हैं। कर्मोदयके वशोभूत जीव चतुर्गतिरूप संसार सागरमें मज्जन और निमज्जन करते हुए, खेद है कि निरम्तर भ्रमण करते रहते हैं। एकान्त आदिके भेदसे मिथ्यात्व पाँच प्रकारका माना गया है, अविरतिके बारह भेद प्रसिद्ध हैं, प्रमादके पन्द्रह भेद हैं, कषायोके पण्चीस प्रभेद हैं और योग पन्द्रह प्रकारके हैं। कर्मसिद्धान्त के पारगामी आचायोंने ये हो सब आस्वके बहुत्तर भेद कहे हैं। मनुष्योको इन आलवके भेदोसे अपनी रक्षा करना चाहिये, नयोकि आलवके रहते हुए जीवोका कल्याण नहीं हो सकता है। जैसे-जैसे यह जीव गुणस्थानोंमें बढता जाता है वैसे-वैसे ही उसके आस्रव अपने आप कम होते जाते हैं। इस प्रकार चौदहवें गुणस्थानमे सब आखवोंका अभाव हो जानेसे पूर्ण अबन्ध हो जाता है - बन्धका सर्वथा अभाव हो जाता है और तब यह मात्मा क्षणभरमें मुक्तिको प्राप्त हो जाता है।। ६३-७२।।

गागे संवर भावनाका चिन्तन करते हैं-

माजबस्य निरोधो यः संबरः स हि कथ्यते ।
संबरेण विना लोको नेट्दं स्थानं द्रवेत् स्वित् ॥ ७३ ॥
सिष्ठद्रयोतमाणको सलस्यानमणे सति ।
नियमेन बृहत्येव गुनीरे सानरे यथा ॥ ७४ ॥
तथासवद्वित्तिद्वर्षः गुनाचारमधिष्ठितः ।
नियमेन पतस्येव अवस्था प्रमानये प्रमानरे ॥ ७४ ॥
सनो वाक्त्रयञ्जयतीतां क्ष्मेण वश्चर्यताः ।
पञ्चर्यः समितिक्यरण प्रारिकाणां च पञ्चकात् ॥ ७६ ॥
हावशस्योऽनुप्रेशास्यो हर्श्विक्ष्या परीयहैः ।
संवरो जायते तूनं सम्याबृद्ध्या विशुक्तताम् ॥ ५७ ॥

मिथ्यादृशामवन्छोऽस्ति केवां चित्पुण्यकर्मणाम् ।
तीर्वकृत्प्रमृतीनां च संवरो नैव जायते ॥ ७८ ॥
सत्येव बन्धविच्छेदे संवरो हि निग्छते ।
संवरेण युता या हि निजंरा कर्मणामिह ॥ ७९ ॥
सैव सार्यक्यमाप्नोति नान्या विद्यह्यारिणाम् ।
समये समये जीवचातीनां कर्मणां चयः ॥ ८० ॥
बन्धमाप्नोति तावांश्व निर्वरामोति सर्वतः ।
सत्तायां विद्यते सार्थगुणहानिमितस्तवा ॥ ८९ ॥
मोहनिद्राशमात् साधुसङ्खस्य गुभदेशनात् ।
सन्यक्तवं प्राप्यते भध्येस्त्रिलोक्यामपि दुर्लभम् ॥ ८२ ॥
संवरमेच सन्प्राप्तुं प्रयत्नं कृद सर्वदा ।
सवरमन्तरा न स्यात् कर्मणां अपण क्वचित् ॥ ८३ ॥

अर्थ-जो वास्रवका रकना है वही सबर कहलाता है। संवरके बिना मनुष्य कहीं भी इष्टस्थानको प्राप्त नहीं हो सकता। सच्छिद्र जहाजपर बैठा मनुष्य जलका आगमन होने पर जिस प्रकार गहरे समुद्रमे नियमसे ड्वता है, उसी प्रकार शुभ-अश्भ कर्मीके आस्त्रवसे सहित शुभाचारको प्राप्त हुआ ( मिथ्याद्ष्टि ) नियमसे भयपूर्ण संसार सागरमे पडता है। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति—इन तीन गुप्तियोसे, उत्तमक्षमादि दश धर्मीसे, पांच समितियोसे, पांच प्रकारके चारित्रोसे, बारह अनुप्रेक्षाओसे तथा बाईस परोषहजयोसे सम्ययद्घिट जीवोके निश्चय ही सवर होता है। मिथ्याद्ष्टि जोवोके तोर्थे दूर प्रकृति, आहारक शरोर तथा आहारक शरोराङ्गोपाङ्ग इन पुण्य प्रकृतियोका अबन्ध है, संवर नही, क्योंकि बन्ध व्युच्छिति होने पर हो सबर कह-लाता है। सवरके साथ जो कर्मोंकी निजरा होता है वही सार्थकताको प्राप्त होती है। वैसे तो सभी संसारी जोवोंके प्रत्येक समय जितना (सिद्धोके अनन्तवें भाग और अभव्यराशिसे अनन्तगुणित ) कर्मसमूह बन्धको प्राप्त होता है, उतना ही सब श्रोरसे निर्जराको प्राप्त होता है और डेढ गुणहानि प्रमाण कमंसमूह सत्तामे रहता है। मोहनिदाके उपशम तथा साधुसङ्घके उपदेशसे भव्य जीव त्रिलोक दुलंभ सम्यादर्शन को प्राप्त करते हैं। इसलिये है आत्मन् ! संवरको हो प्राप्त करनेका सदा प्रयत्न करो, क्योंकि संबरके बिना कर्मोंका क्षय कहीं कभी नही होता है ॥ ७३-५३ ॥

#### मागे निजंरा भावनाका चिन्तन करते हैं-

वृर्ववद्वानाधेकवेशस्य प्रोक्यते विश्वेर्केतायस्थितारवै: १। ८४ ॥ सविपाकाविपाकेति सेदेन विशिक्षा आद्या भवति सर्वेषां द्वितीया स्वालपस्विनाव् ॥ ८५ ॥ कर्मिक्यनुसारेणावाधाकाले समागते । बदतः स्वफलं कर्म-प्रदेशाः संविताः स्वयम् ॥ ८६ ॥ पृथम् भवन्ति जीवेष्यः सविपाका मता भृतौ । प्रमादात् तपसां के विदायाधा पूर्वमेव हि ॥ ८७ ॥ निर्जीर्जा यत्र जायम्ते सा बता द्वाविपाकजा। अविपाकाप्रभावेण जीवा आयान्ति निर्वतिम् ॥ ८८ ॥ सविपाकाप्रभाषात तिष्ठम्स्यकेष विष्टपे। असमाना विभेदेश तपांसिसस्ति हारत ।। ८९ ॥ तान्येव सरिभिः प्रोक्ता अविवाकासहेतवः। हेती सरयेव सिद्धधनित कार्याणि न त् तं विना ॥ ९० ॥ आत्मन् ! बाञ्छिति बेद्द्ःखपरिमोक्षं समन्ततः । सद्यः कुरु तर्पासि स्वं यथाकालं यथावसम् ॥ ९१ ॥ अग्नितप्तं यथा हेमनिर्मलं जायते द्रुतम्। तपस्तप्तस्तवारमायं निर्वको भवति अवम् ॥ ९२ ॥ अमाबितो निबद्धानि कर्माण तपसा विना। क्षीयरते नंब जीवामां बाञ्छलामपि मित्यशः॥ ९३॥

अर्थ — जैनागमके ज्ञाता बिह्नानो ह्नारा, पूर्वबद्ध कमीं के एकदेशका क्षय होना निर्जरा कही जाती है। यह निर्जरा सर्विपाका और अविध्याका भेदसे दो प्रकारको होतो है। सिवपाका निर्जरा सभी जीवोके होतो है परन्तु अविपाका निर्जरा तपस्वियो — मुनियोके होतो है। कर्म-स्थितिके अनुसार आज्ञाधाकाल आनेपर संचित कर्मप्रदेश अपना फल देते हुए जीवोंसे जो स्वयं पृथक् हो जाते हैं, यह निर्जरा शास्त्रोमे सिवपाका मानी गई है और जिससे तपके प्रभावसे कितने ही कर्म-प्रदेश आज्ञाधाके पूर्व हो निर्जीण हो जाते हैं वह अविपाक ना निर्जरा मानो गई है। अविपाक निर्जराके प्रभावसे जोव निर्वाणको प्राप्त होते हैं और सिवपाक निर्जराके प्रभावसे इसी संसारमे स्थित रहते हैं। अन्यनादिके भेदसे तप बारह हैं, ये तप ही आज्ञाधोंने अविपाक निर्जरा

के हेतु कहे हैं। हेतुके रहते हुए ही कार्य होते हैं हेतुके बिना नहीं। है आत्मन् ! यदि तू सब ओरसे हु:कोसे छुटकारा चाहता है तो समय और प्रक्तिके अनुसार शीघ्र हो तपकर। बिस प्रकार अग्निसे संतस स्वणं शोघ्र ही निर्मल हो जाता है उसी प्रकार वपसे संतप्त यह आत्मा निश्चित हो निर्मल हो जाती है। जोव निरम्तर चाहे भी, तो भी उनके अनादिकालसे बँधे हुए कमें तपके बिना नष्ट नहीं होते हैं।। ५४-६३।। अब लोक भावनाका विस्तन करते हैं—

पादौ प्रसार्य भृपूष्ठें बाहू निक्षिप्य मध्यके। स्थितमर्त्यं समाकारी लोको ज्य विद्यते सदा ॥ ९४ ॥ न केनापि कृतो लोको न हर्ते शक्य एव हि। अनावितिघनो ह्येष बातत्रयसमावृतः ॥ ९४ ॥ अधोमध्योध्वंभेदेन लोकोऽयं त्रिविधो मतः। श्वाचा बसत्त्वयो लोके मध्यलोके च मानवा: ॥ ९६ ॥ निसिन्या अध्वेसम्भागे तिर्घन्तः सन्ति सर्वतः। अयं सुविस्तृतो लोको निचितो जीवराशिणिः॥ ९७॥ एकोऽपि स प्रदेशो न विद्यते भवनत्रये। यत्राहं न समुरपन्नो यत्र वे न च समृतः ॥ ९८॥ हा हा क्षेत्रपरावर्ते सर्वत्र छमिती भूशम्। जन्ममृत्युवहादः समज्ञं भ्रिशोऽप्यहम् ॥ ९९ ॥ लोकरूप विचिन्त्यात्र ये बिरक्ता अवन्यतः। त एव कर्मनिर्मुक्ता लोकारो निवसन्ति हि ॥ १०० ॥ सरिष्ठं हादिसौग्दर्यं राजतीं चित्रकाविभाम। सूर्योदयस्य लालिस्यं निर्मरास्कालनं तथा ॥ १०१ ॥ वुष्ट्वा रज्यन्ति भूमागे तर्त्रव बिहरन्ति च। निर्जला वक्षहीनां च महममि विलोक्य ये।। १०२।। द्विषानते मानवास्तेऽत्र रागद्वेषवशं गताः। उत्पद्यन्ते स्रियन्ते च तत्रंव भूवनत्रये॥ १०३॥

अर्थ — पृथिवीपर दोनो पैर फैलाकर तथा दोनो हाथ कमरपर रखकर खड़े हुए पुरुषका जैसा आकार होता है वैसा ही आकार वाला यह लोक सदासे विद्यमान है। यह लोक न तो किसीके द्वारा किया गया है और न किसीके द्वारा नष्ट किया जा सकता है। अनादि निधन और तीन वातवलयोसे वेष्टित — घरा हुआ है। अधोलोक, मध्य-

लोक बीर उठवं लोक के घेदसे यह तौन प्रकारका माना क्या है। अधीलोकमें नारकी रहते हैं, मध्यलोक में मनुष्य रहते हैं, ऊध्वं लोक में देव
रहते हैं और तियं च सभी लोकों में रहते हैं। यह बत्यम्त विस्तृत लोक
जीवराशिसे व्याप्त है। तीनो लोकों में वह एक भी प्रदेश नही है जहां
मैं उत्पन्त नहीं हुआ हूँ और मरा नहीं हूँ। बड़े दु.खकी बात है कि क्षेत्र
परावर्तनमें में सर्वत्र अनेक बार घूम चुका हूँ। मैंने जन्म और मृत्युका
महान् दु:ख अनेक बार प्राप्त किया है। इस तरह लोकका स्वरूप
विचार कर जो उससे विरक्त होते हैं वे हो कमरहित हो लोकके अग्रभागपर निवास करते हैं और जो नदी तथा पवंतोंका सौन्दयं, चाँदी
के समान चाँदनीकी प्रभा, सूर्योदयकी सुन्दरता और श्ररलोंके प्रपातको
देखकर किसो प्रदेशमे राग करते हैं तथा वहीं विहार करते हैं एवं
निजंल तथा वृक्षहोन मर्म्यूमको देखकर हें प करते हैं, रागहें कके वशीभूत हुए वे मनुष्य इन्ही तोनों लोकों में उत्पन्न होते और मरते रहते
हैं। ६४-१०३।।

## मागे बोधिदुर्लभ भावनाका चिम्तवम करते हैं-

क्षोकोऽयं सर्वतो स्थाप्तः स्वावरजीवराशिभः। स्यावरात् त्रसताप्राध्तर्युक्षंभा वर्ततेतराय्।। १०४॥ त्रसतायां च संकित्वं संकित्वे च मनुष्यता। ममुध्यत्वे च सत्कोर्च सत्कोत्रे च कुलीनता ॥ १०५ ॥ कुलीनतायामारोग्यमारोग्ये दीर्घनी विता । तत्र सम्यक्त्वसंप्राप्तिस्तत्राप्तात्यनि लक्यता ॥ १०६ ॥ तत्राप्यदोषचारित्वं दुर्लमं ह्यतिदुर्लभम्। एवं विचार्य सर्बोधेवीं खंग्यं तत् सुरक्यताम् ॥ १०७॥ यथेह दर्लमं शास्त्रा मणिमुक्तादिक रक्षन्ति तत्परत्वेन बोधी रध्यस्त्वया तथा ॥ १०८ ॥ बोधो रत्नत्रमं नाम दुर्लमं वर्तते नृषाम्। एकावशाब् गुणस्थानात् पतिताः साधवी ह्याधः ॥ १०९ ॥ अर्धपुदगरूपर्यम्सं भवेभ वे । पर्यटन्ति केजिञ्चान्तर्म्हर्सेन सक्का राज्ययं निधिम्।। ११०।। प्राप्त्रवन्ति शिवं सद्यः स्थारमन्येश रता नराः। वरिकासस्य वैभिन्न्यं स्वयास्वर्गेव बुध्वते ॥ १९१ ॥ मोगाकांकाविशाला ते न पूर्णावेवपर्यये ! सागरोपमजीविश्वें सर्वसाधनसमुते ॥ १९२ ॥ अल्पायुचि नरश्वे सा पूर्णते कथमत्र सा । ततो विरुद्ध भोगेभ्यः स्वस्मिन्नेव रतो भव ॥ १९३ ॥

अर्थ-यह लोक सब ओर स्थावर जीवोके समहसे व्याप्त है। स्थावरसे त्रस पर्यायको प्राप्ति अत्यन्त दुर्लंभ है। त्रस पर्यायमे संज्ञोपना, सजियोमे मनुष्यता, मनुष्यतामे अच्छा क्षेत्र, अच्छे क्षेत्रमे कुलोनता, कूलीनतामे आरोग्य, आरोग्यमे दोर्घायुष्य, दोर्घायुष्यमे सम्यक्तवको प्राप्ति, सम्यक्तव प्राप्तिमे आत्माका लक्ष्य और आत्माके लक्ष्यमे निर्दोष चारित्रका पालन करना अत्यन्त दुर्लभ है। इस प्रकार सद्बोधि को दुर्लभताका विचारकर उसकी रक्षा करना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्य मणि, मुक्ता आदिको दुरुंभ जानकर तत्परतासे उसकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार बोधिको दुर्लभ जान उसका रक्षा करना चाहिये। बोधि रत्नत्रयका नाम है। यह मनुष्योके लिये दुर्लभ है। ग्यारहवे गुण-स्थानसे नोचे गिरे हुए मनुष्य अर्धपुद्गल परिवर्तन पर्यन्त अनेक भवोमे घूमते रहते है और कोई रत्नत्रय रूप निधिको प्राप्त कर स्वात्मामे लोन रहने वाले मनुष्य अन्तर्मुहर्सके भीतर शोघ्र हो मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। परिणामोको यह विचित्रता छद्मस्य जोव नही जान पाते। जहाँ सागरो प्रमाण आयु थो तथा सब साधन सुलभ थे ऐसी देवपर्याय-मे तेरो विशाल भोगाकाक्षा पूर्ण नही हुई तो अल्पायु वाल मनुष्य पर्यायमे कैसे पूर्ण हो सकतो है ? अत ह आत्मन् ! तूं भोगोसे विरक्त हो, स्वकोय आत्मामे ही रत-लीन हो जा॥ १०४-११३॥

# आगे धर्म भावनाका स्वरूप कहते हैं-

कान्तारे मार्गतो छाटं समुद्रे पतितं तथा। दारिद्रपाविधतले मग्न शैलात्संपतितं नरम्॥ ११४॥ रिक्षतुं धर्मण्वास्ति शक्तो नान्योऽत्र भूतले। धर्मो मूलं त्रिवर्गस्य त्रिवर्गः सुखसाधनम्॥ ११४॥ मूलस्य रक्षणं कार्यं मूलनाशे कुतः सुखम्। आत्मनो यः स्वभावोऽस्ति स घर्मः प्रोध्यते बुधैः॥ ११६॥ रत्नत्रये क्षमाद्याश्व धर्मशब्देन कीर्तिताः। धर्मादेव मनुष्याणां जीवनं सकलं भवेत्॥ ११७॥ षमंहोना न शोमन्ते निर्मण्या इच किंग्नुकाः।
सम्यक्त्वमूलो घर्नोऽक्ति मूकं रक्यं ततो नृक्षिः ॥ १९८॥
सम्यक्त्वम्तो पे जीवा चारित्रं वचते परम्।
ते दृतं शिवमायान्ति स्थाविसीक्यसमन्वितम्॥ १९६॥
ये नरा धर्ममाधृत्य भोगाकांकां धरन्ति च।
ते नृतं काचचण्डेन विकीणन्ति महामणिम्॥ १२०॥
मोगाकांकामहानद्यां बहुमाना नराः सवा।
अन्ते निगोदनामानं महाब्धि प्रविशन्ति वं॥ १२९॥
दुर्लमं मानुवं लब्ध्वा वर्मेण सफलीकुरः।
समुद्रे पतित रत्न पद्मा भवति दुर्लभम्॥ १२२॥
तथा गतं मनुष्यत्वं दुर्लमं ह्येव वर्तते।
विषद्ग्रस्त नर लोके धर्मो रक्षति रक्षितः॥ १२३॥

अर्थ-वनमे मार्गसे भ्रव्ट, समुद्रमे पतित, दरिद्रतारूपो समुद्रके तलमे निमग्न और पर्वतसे गिरे हुए मनुष्यकी रक्षा करनेके लिए पृथिवीपर धर्म ही समयं है अन्य कोई नही। धर्म, त्रिवर्गका मूल है और त्रिवरं-धर्म, अर्थ, काम-मुखका साधन है। अत मूलको रक्षा करना चाहिये क्यों कि मूलका नाग होनेपर सुख किससे हो सकता है ? आत्माका जो स्वभाव है वही ज्ञानीजनी द्वारा धर्म कहा जाता है। रत्नत्रय और क्षमा आदिक भो धर्म शब्दसे कहे जाते हैं। धर्मसे हो मनुष्योका जीवन सफल होता है। धर्महोन मनुष्य गन्धरहित टेसुके फुलके समान शोभित नहीं होते । धर्म, सम्यक्त्यमुलक है अत मनुष्यो-को मूलकी रक्षा करना चाहिये। जो सम्यग्द्षिट मनुष्य उत्तम चारित्र धारण करते हैं वे फोध हो शास्वत सुखसे सहित मोक्षको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य धर्म धारण कर उसके बदले भोगोको आकाक्षा रखते हैं वे निश्चित ही काँचके टुकड़ेसे महामणिको बेचते हैं। निरन्तर भोगा-काङ्कारूपो महानदीमे बहुने वास्रे मनुष्य अन्तमे निगोद नामक महा-सागरमे प्रवेश करते हैं। दुर्लभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त कर उसे धर्मसे सफल करो । समुद्रमें पड़ा हुआ रत्न जिस प्रकार दुर्लभ होता है उसी प्रकार गया हुआ मनुष्य भव दुर्लभ है। रक्षा किया हुआ धर्म हो लोकमे विपत्तिग्रस्त मनुष्यकी रक्षा करता है ॥ ११४-१२३ ॥

आगे अनुप्रेक्षाधिकारका समापन करते हैं-

'भव्या इमा द्वाबसमायना ये स्थितेन चिस्तेन हि भाषयन्ति। नैग्रेन्ध्यमुद्धापरिरक्षणे ते शक्ता भवेयुनियमेन भव्याः॥ १२४॥

अर्थ-जो भव्य पुरुष, स्थिर चित्तसे इन उत्तम,बारह भावनाओका चिन्तवन करते हैं वे नियमसे निर्यन्य मुद्राकी रक्षा करनेमे समर्थ होते हैं।। १२४।।

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे अनुप्रेक्षाओका वर्णन करने वाला अष्टम प्रकाश पूर्ण हुआ।

> नवम प्रकाश ध्यान सामग्री मङ्गलावरणस्

ध्यानेन भित्त्वा भवबन्धनानि रागाविद्योषोप्रनिबन्धनानि ।

प्रापुः प्रियां मुस्तिमनस्विनीं ये सिद्धान् विशुद्धान् सततं नुमस्तान् ॥ १ ॥

अर्थ — जो ध्यानके द्वारा रागादि दोषरूप तीव्र कारणोसे मुक्त ससारके बन्धनोको तोडकर मुक्तिरूपो गौरवधालिनी प्रियाको प्राप्त कर चुके हैं, मैं विशुद्ध परिणामोसे युक्त उन सिद्ध परमेष्ठियोको बार-बार स्तुत करता हूँ ॥ १ ॥

अब चित्तकी स्थिरताके लिये घ्यानकी सामग्रीका वर्णन करते हैं—
अथ वक्ष्ये गुणस्थानं मार्गणासु यथाकमस्।
घ्यान तत्त्वस्य सिद्धधर्षं यथाबुद्धि यथागमस्॥ २॥

१. श्रेष्ठा.।

नरंकतरी भवेदांचं गुनस्यानयतुष्टयम् । अपर्याप्ते न विद्यंत द्वितीयं च तृतीयकम् ॥ ३ ॥ द्वितीयादिपृथिक्यां त्यवर्यान्ते प्रथमं मतम्। पर्याप्तेषु हि नायेत गुषधामचतुष्टयम् ॥ ४ ॥ भवेदाशं गुणस्थानीयपञ्चकम् । जायेत वर्जयित्वा तृतीयकम्।। १ ॥ अपर्याप्तेषु चतुष्टयं शेयं भीगभूमिमवेषु वै। आर्च कर्मभ्रमिलतिर्येक्ष पर्याप्तेषु तु पञ्चकम् ॥ ६ ॥ अपर्याप्ते तृतीयं नो जातुचिवपि सम्भवेत । कमंभू विज्ञमर्सेषु सर्वाच्यपि भवन्ति हि॥ ७॥ अपर्याप्तेष विश्वेयमास स्रापि द्वितीयकम्। चतुर्थञ्च समुद्रातगतकेवलिनो मतस् ॥ ८॥ त्रयोदशं गुणस्थानं वेवेष्वाद्यसतुष्टयम् । विज्ञेयं वृतीयस्थानमन्तरा ॥ ९ ॥ अवर्याप्तेष

अर्थ-अब आगे ध्याक्तस्त्रको सिद्धिके लिये यथाबुद्धि और यथागम मार्गणाओं में गुणस्थानोका कथन करूँगा। प्रथम हो गतिमार्गणाकी
अयेक्षा कहते हैं—सामाध्यरूपसे नरकगितमे आदिके चार गुणस्थान
होते हैं किन्तु अपर्याप्त नारिकयों के दिलीय और तृतीय गुणस्थान
नहीं होता [ इसका कारण है कि तृतीय गुणस्थानमें मरण नहीं होता
और द्वितीय गुणस्थानमें मरा जीव नरक नहीं जाता। यह प्रथम
पृथिबोके अपर्याप्तकोंको अपेक्षा कथन है ]। द्वितीयादि पृथिवियोके
अपर्याप्तकोंको अपेक्षा कथन है ]। द्वितीयादि पृथिवियोके
अपर्याप्तकोंको प्रथम गुणस्थान हो होता है क्योकि सम्यग्दृष्टि जीवकी
उनमें उत्पत्ति नहीं होती। पर्याप्तकोंके चार गुणस्थान होते हैं।

तिर्यश्वगतिमे आदिके पांच गुणस्थान होते हैं परन्तु अपर्याप्तकोके तृतीय गुणस्थान सही होता । भोगभूमिज तिर्यश्वोमे आदिके चार गुणस्थान होते हैं परन्तु अपर्याप्तक अवस्थामे तृतीय गुणस्थान सम्भव नही है। कमंभूमिज तिर्यश्वोमे पर्याप्तकोके आदिके पांच गुणस्थान हैं। परन्तु अपर्याप्तकोंके तृतीय गुणस्थान कभी नही होता।

मनुष्यगतिमें कर्मभूमिज मनुष्योंने सभी चौदह गुणस्थान होते है। परन्तु अपर्यासकोंके प्रथम, द्वितीय, चतुर्घ और समुद्घातगत केवली-को अपेक्षा त्रयोदश—तेरहुवा गुणस्थान होता है। भोगभूमिज मनुष्यो- मे आदिके चार गुणस्थान होते हैं परम्तु अपर्याप्तक अवस्थामे तृतीय गुणस्थान नहीं होता।

देवोके आदिके चार गुणस्थान होते हैं परन्तु अपर्यासकोमे तृतीय गुणस्थान नहीं होता ॥ २-६॥

आगे इन्द्रिय और कायमागंगाकी अपेक्षा वर्णन करते हैं-

एकेन्द्रिये तु विज्ञेयं तेजो वायुविवर्णिते।
आद्यद्यं गुणस्थानसपर्याप्तवशायुते॥ १०॥
दिह्वीकातसमारस्या संक्षिपञ्चेन्द्रियावधी।
गुणस्थानं भवेदाद्य नान्यत्तत्र हि सम्भवेत्॥ १९॥
पञ्चेन्द्रियेषु सन्त्येव घामानि निश्चिलान्यपि।
स्यावरेषु भवेदाद्य-द्वय नान्यत् प्रजायतेः॥ १२॥
श्रसेषु सन्ति सर्वाणि गुणधामानि निश्चयात्।

भथ—तेजस्कायिक और वायुकायिकको छोड़कर अन्य एकेन्द्रियोके अपर्यातक दशामे आदिके दो गुणस्थान होते हैं। कारण यह है कि सासादन गुणस्थानमे मरा जीव यदि एकेन्द्रियोमे उत्पन्न हो तो तेजस्कायिक और वायुकायिकमे उत्पन्न नहीं होता। सासादन गुणस्थान अपर्याप्तक अवस्थामे हो रहता है। पर्याप्तक होते होते सासादन गुणस्थान विघट जाता है। द्वीन्द्रियसे छेकर असक्षो पञ्चन्द्रिय तक प्रथम गुणस्थान हो होता है अन्य गुणस्थान सम्भव नहीं हैं [द्वितोय गुणस्थानमे मरण कर विकलत्रयोमे उत्पन्न होने वाले जीवोके अपर्याप्तक अवस्थामे द्वितोय गुणस्थान भी सम्भव होता है ]। पञ्चेन्द्रियोमे सभी गुणस्थान होते है। स्थावरोमे आदिके दो गुणस्थान सम्भव है अन्य नहीं। त्रसोमे निश्चयसे सभी गुणस्थान होते है। १००१२॥

अ।गे योग मार्गणाकी अपेक्षा चर्चा करते हैं-

चतुर्षु चित्तयोगेषु वाग्योगेषु तथैव च ॥ १३ ॥
गुणस्यानानि सन्त्यत्र प्रथमाद् यावद् द्वादशम् ।
सत्यानुभययोगेषु वचोमानसयोस्तया ॥ १४ ॥
आद्यत्रयोदशक्षेया गुणस्यानसमूहकाः ।
ओरालमिश्रके बोध्यमाद्य चापि द्वितोयकम् ॥ १४ ॥
सतुर्यं चापि जीवानां सयोगे च त्रयोदशम् ।
औदारिके तु बोध्यानि तान्याद्यानि त्रयोदश ॥ १६ ॥

माहारके सम्मिष्णे च वच्छमेनं भवेदिह । वैकिथिके भवेदावं गुजरवानचतुष्टयम् ॥ १७ ॥ सन्मिष्णे ननु विज्ञेयं वृतीयस्वानमन्तरा । कामंणे काययोगे च प्रवर्ण च व्रितीयकम् ॥ १८ ॥ चतुर्यं च समुद्धातगतकेवस्यपेक्षया । भयोदशं भवेज्यातु समयत्रितयाविध ॥ १९ ॥

अर्थ-चार मनोयोगों और चार बचनयोगोमें प्रथमसे लेकर द्वादश तक गुणस्थान होते हैं। सस्य मनोयोग और अनुभय मनोयोग तथा सस्य बचनयोग और अनुभय बचनयोगमें आदिके तेरह गुणस्थान होते हैं। औदारिक मिश्रकाययोगमें पहला, दूसरा, चौथा और कपाट समुद्वात गतसयोग केवलीकी अपेक्षा तेरहवां गुणस्थान होता है। औदारिक काययोगमें आदिके तेरह गुणस्थान जानना चाहिये। आहारक और आहारक मिश्रकाययोगमें एक छठवां हो गुणस्थान होता है। वैक्रियिक काययोगमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं परन्तु वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें आदिके चार गुणस्थान होते हैं परन्तु वैक्रियक मिश्रकाययोगमें तृतीय गुणस्थान नहीं होता और कार्मण काययोगमें पहला, दूसरा, चौथा और समुद्धात केवलीको अपेक्षा तेरहवां गुणस्थान होता है। कार्मण काययोग अधिकसे अधिक तोन समय तक ही रहता है। १३-१६॥

आगे वेद, कवाय और ज्ञान मार्गणामे गुणस्थानोका वर्णन करते हैं—
आधानि स्यु सवेदानां नवधामानि पायतः।
द्रश्यस्त्रीणां तु विश्वेयं प्रथमात्यञ्चमावधिः॥ २०॥
सकवायस्य जीवस्य दशधामानि सन्ति हि।
निक्कवायस्य जीव्यान्येकावज्ञप्रमृतोनि वै।। २१॥
मतिष्मृतावधिज्ञाने चतुर्णाद्दावज्ञावधिम्।
सनःपर्यंग्वोधे तु वव्हाच्य द्वादशावधिम्। २२॥
केवले च मवेदलय युगलं गुणधानकम्।
पुमती कुष्ते शाने विश्वकृते च नियोगतः॥ २३॥
प्रथमं द्वितयं श्रेषं गुणस्थानं शरीरिणाम्।

अर्थ-भाव वेदकी अपेक्षा सवेद जीवोके आदिके नौ गुणस्थान होते हैं परन्तु द्रव्य स्त्रियोंके प्रथमसे लेकर पञ्चम तक गुणस्थान होते हैं। कथाय सहित जीवोंके प्रारम्भके दक्ष गुणस्थान होते हैं और कथाय रहित जीवोंके एकादक आदि गुणस्थान होते हैं। मतिज्ञान, श्रुतज्ञान जौर अवधिज्ञानमें चतुर्थंसे केकत बास्त्रवे सकः पुणस्थान होते हैं। मनः-पर्यंय ज्ञानमे बक्ठ गुजस्थानसे लेकर कारहवें गुजस्थान तक सात गुज-स्थान होते हैं। केवलज्ञानसे अन्तके को गुजस्थान होते हैं। कुमति, कुश्रुत और विभक्त ज्ञानमे आदिके को गुजस्थान होते हैं [ तृतीय गुज-स्थानमे मिश्र ज्ञान होता है ] ॥ २०-२३॥

आगे संयम मार्गणामे गुणस्थान कहते हैं-

सायाधिके तथा छेवोपस्यापनसुसंयमे ॥ २४ ॥ वच्छान्नवमपर्यन्तं गुनस्थानं सर्वेदिह । परिहारिवशुद्धौ तु वच्छं च सन्तमं स्मृतम् ॥ २४ ॥ सूक्ष्माविसाम्पराये च वसमं ह्योकमेव तु । एकावसावितो न्नेयं यथाख्याताह्य स्यमं ॥ २६ ॥ संयमासंयमे ह्योक पञ्चमं बामसंमतम् । असंयमे तु चत्वारि प्रथमावीनि सन्ति हि ॥ २७ ॥

अर्थ-सामायिक और छेदोपस्थापन संयममे छठवेसे लेकर नौवें तक गुणस्थान होते हैं। परिहार विशुद्धिमें छठवों और सातवों गुणस्थान होता है। सूक्ष्मसापरायमें एक दशम गुणस्थान ही होता है और यथाख्यात संयममे एकादश आदि गुणस्थान हैं। संयमासंयममे एक पश्चम गुणस्थान और असयममे प्रथमसे लेकर चतुर्थं तक चार गुणस्थान होते हैं। २४-२७॥

जागे दर्शन, लेश्या और भन्यत्व मार्गणिम गुणस्थान कहते हैं-

लोचनवर्शने चाप्यस्थुवंशंन के तथा।
भावितो द्वावशं यावत् गुणधामानि सन्ति वं ॥ २८॥
भवधिवर्शनं सेय चतुर्थाद् द्वावशावधिम् ।
केवलवर्शने सेयमस्तिमद्वितय तथा॥ २९॥
कृष्णा नीला च कापोता प्रथमास् स्यासुर्यावधिस् ।
पीता पद्मा च विस्तेया प्रथमास् व्यात्विष्ठस् ।
शुक्ला लेश्या च विस्तेया प्रथमास् यावत् त्रयोवस्यम् ।
स्यत्वे गुणधामानि भवन्ति निखिलान्यपि ॥ ३९॥
सभव्ये प्रथमं सेयं नियमाद् भववासिनि ।

अर्थ-चक्षुदर्शन और अवस्वदर्शनमे प्रारम्भने लेकर बारहवें गुण-स्यान तक बारह गुणस्थान होते हैं। अविध दर्शनमे चतुर्थने लेकर बारह में तक गुणस्वान होते हैं और केवस दर्शन में अन्त के दो मुणस्वान माने बाते हैं। कुछण, बील और काणेत लेखा प्रयमसे चतुर्थ गुणस्वान तक होती है। पोत और पद्म केक्या प्रयमसे सप्तम तक होती है और शुक्ल लेक्या प्रयमसे तेरह में गुणस्वान तक होती है। भव्यत्व मार्गणामें सभी गुणस्वान होते हैं परन्तु सदा संसार में ही निवास करने वाली बभव्यत्य मार्गणामें नियमसे पहला ही गुणस्वान होता है॥ २८-३९॥ आगे सम्यक्त, संज्ञी और बाहारक मार्गणामें गुणस्वान बताते हैं—

भाषोणसक्तकवरने कायोगस्थिके तथा ॥ ३२ ॥
चतुर्वास्त्रप्तानाता कुल्स्यानाति सन्ति ने ।
सायिके तु चतुर्वादिनिक्किलम्यापि भनन्ति हि ॥ ३३ ॥
दितीयोपसमे सेवं तुर्वादेशवस्त्राविधम् ॥ ३४ ॥
सीक्षिति गुणवामाति सर्वन्ति द्वादसाविधम् ॥ ३४ ॥
असीक्षिति भनेवाद्यं केवलिनोर्नास्ति तष् द्वयम् ॥
असाहारे सवेदाद्यं दितीयं च चतुर्यंकम् ॥ ३४ ॥
चतुर्वंसं च विसेयमाहारस्य निरोचतः ।
साहारके तु बोद्यानि ह्याद्यान्येव त्रयोदसः ॥ ३६ ॥
इत्यं च मार्गनस्थाने गुणस्थाननिदसंत्रम् ।
संस्थादिहितं चिन्त्यं द्यानस्थेन सुयोगिना ॥ ३७ ॥
एवं चिन्तयदिचलं विषयेभ्यो निवर्तते ।
निर्णरा विश्वका च स्यात् कर्मणा दुःखवायिनाम् ॥ ३८ ॥

अर्थ-प्रथमोपशम सम्यक्त और क्षायोपशमिक सम्यक्तमें चतुर्यंसे लेकर सप्तम तक गुणस्थान होते हैं। क्षायिक सम्यक्तमें चतुर्यंसे
लेकर सभी गुणस्थान हैं और द्वितीयोपश्चम सम्यक्तमें चतुर्यंसे लेकर
एकावश तक गुणस्थान होते हैं [सम्यक्त्त मार्गणाके भेद सम्यग्मिध्यात्वमे तृतीय, सासादनमें द्वितीय और मिध्यात्वमे प्रथम गुणस्थान
बानना चाहिये ]। संज्ञी मार्गणामे प्रथमसे लेकर बारहवें गुणस्थान तक
बारह और असंज्ञी मार्गणामें प्रथम गुणस्थान हो होता है [सासावन
गुणस्थानमें मरकर एकेन्द्रियों उत्यक्त होनेवाले जोवोके अपर्यातक
बचामें दूसरा गुणस्थान भी सम्यव है ]। केवली भगवान्के संज्ञी और
असंज्ञीका व्यवहार नहीं होता है। अनाहारक मार्गणामें पहला,
दूसरा, जीधा और चौदहर्यां गुणस्थान होता है [समुद्यातको अपेक्षा
तेरहर्यां गुणस्थान भी होता है]। बाहारक मार्गणामे आदिके तेरह

गुणस्थान जानना चाहिये। इस प्रकार मार्गणा स्थानोंमे गुणस्थानोंका निर्देश संक्षेपसे किया है। ध्यानस्य मुनिको इसका चिन्तवन करना चाहिये। ऐसा चिन्तवन करने वाले योगीका चित्त विषयोसे हट जाता है और उससे दु:खदायक कर्मोंको अत्यधिक निर्जरा होती है।। ३२-३८॥ अब आगे मार्गणाओमे सम्यग्दर्शनका वर्णन करते हैं—

सार्गजामध्ये सम्यग्वर्शनमृच्यते । श्वभ्रगत्यनुवादेन प्रथमायां क्षितौ भवेत ॥ ३९॥ पर्धाप्तकेषु सम्धक्त्वकेदानां त्रितयं पुनः। अपर्याप्तकेष विज्ञेयमीयज्ञमिकमन्तरा ॥ ४०॥ आद्येतरासु पृथ्वीषु पर्याप्तानां भवेद्र्यम्। क्षायिकं तत्र नास्त्येवापर्याप्तेष न किञ्चन ॥ ४१॥ तियंगात्पनुवादेन तिरश्वां मोगम्मिषु । पर्याप्तानां भवेद् भेदत्रयं भव्यत्व शालिनाम् ॥ ४२ ॥ विशेषमीपशामिकमन्तरा। अपर्याप्तेषु कर्मभूमिजतियंका सायिकेण विना भवेत्।। ४३।। हुयं सम्यक्त्वभेदानां पर्याप्तत्वविश्वम्भताम् । अपर्याप्तेषु नास्त्ये सम्यग्दर्शनसौरभम् ॥ ४४ ॥ पर्याप्तेषु मनुष्येषु त्रिविधा वर्तते सूद्धः। अवयन्तिषु नास्त्येव मोहीयशमजा सुदृक्।। ४५॥ पूर्णासुद्रव्यनारीयु क्षायिकी दुग्न वर्तते। अपूर्णद्रव्यभामासु गन्धोऽपि न बुन्नो भवेत्।। ४६॥ वेवगत्यनुवादेन बेबेषु द्विविधेष्वपि। अपर्याप्तासु नास्त्येव सम्यग्दर्शनसौरभम्॥ ४७॥

अर्थ — यहाँसे आगे मार्गणाओं सम्यग्दर्शन कहा जाता है अर्थात् किस-किस मार्गणामें कौन-कौन सम्यग्दर्शन होता है, यह कहते हैं। नरकगितकी अपेक्षा प्रथम पृथिवोमें पर्याप्तक नारिकयों के तीनो सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु अपर्याप्तक नारिकयों के औपशमिक सम्यग्दर्शन नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम पृथिवो तक सम्यग्द्धि जा सकता है परन्तु औपशमिक सम्यग्द्धि मरकर देवगितके सिवाय अन्य गितियोमें नहीं जाता, इसिलिये यहाँ उसका अभाव बतलाया है।

बानाविवेबवेबीय पर्याप्तास् भवेबह्यम्।

अपर्याप्तास् सम्यवत्व-भेदो नारत्येष कश्चन ॥ ४८ ॥

द्वितीयादिक पृथिवियोमें पर्याप्तकोंके क्षायिकके विना दो सम्यवत्व हो सकते हैं परन्तु अपर्याप्तकोके एक भी सम्यग्दर्शन नही होता।

तियंगितिको अपेक्षा भोगभूमिमें पर्याप्तक भव्य तियं चोके तोनो सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु अपर्याप्तकोके औपशमिक सम्यवत्व नहीं होता। कर्मभूमिज पर्याप्तक तियं चोमे क्षायिकके बिना दो सम्यवत्व होते है परन्तु अपर्याप्तकोके सम्यग्दर्शनको सुगन्ध नही रहतो। तात्पर्य यह है कि जिसने तियंगायुका बन्ध करनेके बाद सम्यवत्व प्राप्त किया है ऐसा मनुष्य नियमसे भोगभूमिका हो तियं च होता है, कर्मभूमिका नही। अत कर्मभूमिके अपर्याप्तक तियं च सम्यवत्वका अभाव रहता है। पर्याप्तक अवस्थामे औपभामिक और क्षायोपशमिक नवीन उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिये उनका सद्भाव बताया है।

पर्याप्तक मनुष्योमे तोनो सम्यग्दर्शन होते हैं, परन्तु अपर्याप्तक मनुष्योके औपरामिक सम्यग्दर्शन नही होता है। पर्याप्तक द्रव्य-स्त्रियोके क्षायिक सम्यग्दर्शन नही होता, नवीन उत्पत्तिको अपेक्षा शेष दो होते हैं परन्तु अपर्याप्तक स्त्रियोके सम्यग्दर्शनका लेश भी नही होता है उसका कारण है कि सम्यग्द्ष्टि जीव द्रव्य-स्त्रियोमे उत्पन्न नही होता।

देवगितकी अपेक्षा पर्याप्तक-अपर्याप्तक—दोनो प्रकारके भव्य देवोमे तोनो सम्यग्दर्शन होते है। इसका कारण है कि द्वितीयोपश्रममें मरा जोव वैमानिक देवोमे उत्पन्न होता है। अतः अपर्याप्तक अवस्थामें भी औपश्मिकका सद्भाव सम्भव है। पर्याप्तक देवियोमें क्षायिक सम्यग्दर्शन नहीं होता, नवीन उत्पत्तिको अपेक्षा शेष दो सम्भव हैं। अपर्याप्तक देवियोके सम्यग्दर्शनकी गन्ध नहीं है। भवनित्रक सम्बन्धों पर्याप्तक देव-देवियोके नवीन उत्पत्तिकी अपेक्षा औपश्मिक और क्षायोपश्मिक ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं, अपर्याप्तकोंके सम्यग्दर्शनका कोई भेद नहों होता क्योंकि सम्यग्द् विटको उनमे उत्पत्ति नहीं होती॥ ३६-४८॥ आगे इन्द्रिय, काय, योग, वेद और ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन-

का वर्णन करते हैं-

एकेन्द्रियात्समारम्या सजिपन्नाक्षदेहिषु।
नास्त्येकमि सम्यक्त्व दौर्गत्येन युतेषु व ॥ ४९ ॥
पञ्चेन्द्रियेषु नायेत सम्यक्त्वित्र्यं पुनः।
स्थावरेषु च सम्यक्त्वं विद्यते नाज किञ्चन ॥ ४० ॥
प्रसेषु त्रिविधं सेय सम्यक्त्वं पुष्यशालिषु।
योगत्रयेण मुक्तेषु सम्यक्त्वत्रित्य भवेत्॥ ४९ ॥

अयोगेषु भवेदेकं कायिकं नेतरस् तत्।
एकद्वियोग युक्तेषु सम्यक्त्यं नास्ति किञ्चन।। १२।।
वेदत्रयेण युक्तेषु नायते त्रिविधं तु तत्।
भावतो, न तु द्रग्यस्त्री कायिकं लभते क्वचित्।। १३।।
गतवेदेषु जायेत द्वितयं वेदकं विना।
क्षोणमोहादिषु ज्ञेयं केवलं कायिक तु तत्॥ १४॥
कायोपशमिकज्ञानचतुष्केण विशोभिषु।
त्रयः सम्यक्तवभेवाः स्युः, क्षायिकज्ञानशालिषु॥ १४॥
केवलिषु भवेदेकं क्षायिकं नेतरत्युनः।
मनःपर्यययुक्तेषु शमजं नंव जायते॥ १६॥

अर्थ-इन्द्रियान्वादकी अपेक्षा खोटो गतिसे युक्त, एकेन्द्रियसे लेकर असज्ञी पञ्चेन्द्रिय तकके जीवोके एक भी सम्यग्दर्शन नही होता। पञ्चेन्द्रिय जीवोमे तीनो सम्यक्तव होते है। कायमार्गणाको अपेक्षा स्थावरोमे कोई भो सम्यग्दर्शन नही होता परन्तु पृण्यशाली त्रसोमे तीनो प्रकारका सम्यक्त होता है। योगमार्गणाकी अपेक्षा तीनो योगोसे युक्त जीवोमे तीनो सम्यग्दर्शन होते हैं, अयोगियोके एक क्षायिक ही होता है अन्य दो नही होते । एक योग वाले—स्थावरोके और दो योग वाले-द्रीन्द्रियसे लेकर असज्ञो पञ्चेन्द्रिय तकके जीवीको कोई भी सम्यक्त नहीं होता। वेदमार्गणाकी अपेक्षा तीनो भाव वेदोसे युक्त जोवोके तोनो सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तू द्रव्य-स्त्री कही भी क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त नही होती। अपगत वेदी जीवोके क्षायोपशमिक को छोडकर अीपशमिक और क्षायिक, ये दो सम्यग्दर्शन होते हैं परन्तु अपगत वेदियोमे जो क्षीणमोहादि गुणस्थानवर्ती हैं उनको एक क्षायिक हो जानना चाहिये। ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा चार क्षायोपशमिक ज्ञानोसे सहित जोवोके सम्यक्त्वके तीनो भेद होते हैं परन्तु क्षायिक ज्ञानसे सुशोभित केवलियोके एक क्षायिक सम्यक्तव हो होता है शेष दो नही। क्षायोपशमिक ज्ञानो मे मनःपर्ययज्ञानसे युक्त जीवोके औपशमिक सम्यग्दर्शन नही होता ॥ ४६-४६॥

आगे सयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्तव, संज्ञो और आहार-मार्गणाको अपेक्षा सम्यग्दशंनका कथन करते हैं—

> सामायिके तथा छेरोपस्थायन विशोभिते। त्रयः सम्यक्त्वमेदाः स्पुरारम पौरुषशालिनाम् ॥ ५७॥

परिहारविशुद्धचाढ्ये शमजं नास्ति सर्वया। सूक्ष्मादि साम्पराये तु वेदकं नैव विद्यते॥ ४८॥ यथास्याते तु विशेषं कायिक शमजं तथा। केवलवर्शनाढ्येष केवल क्षायिकं भवेत्॥ ५९॥ अन्यदर्शन युक्तेष त्रिविचमपि सम्भवेत। सलेश्यानां त्रयो भेदा अलेश्यानां तु कायिकम् ॥ ६०॥ त्रिविध जायते भव्ये स्वभव्ये नास्ति किञ्चन । सम्यक्त्वानुवादेन वर्तते मा भिदा। ६९॥ यत्र तत्रैव सा परिजेषा सिद्धान्तानुगमोद्यतैः। सम्यक्त्वस्य त्रयो भेदाः संज्ञिनां देहचारिणाम् ॥ ६२ ॥ जायन्तेऽसंज्ञिनां किन्त् ह्येकं नापि प्रजायते। आहारकेऽप्यनाहारे अयो मेदा भवन्ति हि॥६३॥ किन्त्वनाहारे निर्जरगत्यपेक्षया। शमजं शसजेन युतो मृत्वा देवेष्वेबोपजायते ॥ ६४॥

अर्थ-संयममार्गणाकी अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्यापना सयमसे सहित आत्मपूरुषार्थी जीवोके सम्यक्तवके तीनो भेद होते हैं परन्तु परिहारविश्द्धि वालेके औपशमिक सम्यग्दशँन नही होता। सक्ष्मसाम्पराय संयममे वेदक सम्यग्दर्शन नही होता। यथाख्यातसंयम मे क्षायिक और औपशमिकसम्यग्दर्शन जानना चाहिये। दर्शनमार्गणा को अपेक्षा केवल दर्शनसे युक्त मनुष्योके मात्र क्षायिकसम्यक्त्व होता है शेष तीन दर्शनोसे सहित जीवोके तोनो सम्यग्दर्शन होते हैं। लेश्या-मार्गणा को अपेक्षा सलेक्यजोबोके तीनो भेद होते हैं, परन्तु अलेक्य-लेग्या रहित जीवोके मात्र क्षायिकसम्यक्त होता है। भव्यत्वमार्गणा की अपेक्षा भव्यजोवके तोनो सम्यक्त्व होते हैं पर अभव्य के एक भी नही होता। सम्यक्त्वमार्गणाको अपेक्षा जहां जो भेद है सिद्धान्त-शास्त्रके जाननेमे उद्यत मनुष्योको वहाँ वही भेद जानना चाहिये। संज्ञी मार्गणाकी अपेक्षा संज्ञी जीवके तीनी सम्यग्दर्शन होते हैं किन्त् असज्जीजोवके एक भी सम्यग्दर्शन नही होता। आहारकमार्गणाको अपेक्षा आहारक और अनाहारक-दोनो प्रकारके जोवोके सम्यग्दर्शनके तीनो भेद होते हैं परन्तु अनाहारक अवस्थामे ओपशमिकसम्यग्दर्शन देवगति की अपेक्षा हो जानना चाहिये क्योंकि औपशमिकसम्यग्दर्शन के साथ मरा जीव देवोमे ही उत्पन्न होता है ॥ ५७-६४ ॥

आगे इस प्रकरणका समारोप करते हैं-

एवं सर्वं चिन्तयन्तः पुमांस-श्चिन्ताकाले स्वीयचित्तं समन्तात्। पञ्चाक्षाणां दीर्घदुःखप्रदानां

द्वन्द्वाद् दूरीकृत्य सुस्था भवन्ति ॥ ६४ ॥

अर्थ—इस प्रकार इस सबका चिन्तन करने वाले पुरुष चिन्तनके कालमे अपने मन को अत्यधिक दुख देनेवाले पञ्चेन्द्रियोके द्वन्द्व— इण्टानिष्ट विकल्प को दूरकर सुखो होते हैं ॥ ६४ ॥

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे ध्यान सामग्रीका वर्णन करने वाला नवम प्रकाश पूर्ण हुआ।

#### दशमप्रकाशः

आयिकाणां विधिनिर्देशः

मगलाचरणम्

नाहं क्लीवो नैव मामा पुमांश्च
नाहं गौरो नैव कृष्णो न पीतः।

एते सर्वे सन्ति देहप्रपञ्चास्तेश्यो मिन्नः शुद्धचिन्मात्रमात्मा।। १॥

एवं ध्यात्वा ये स्वरूपे निलीना
रागद्वेषाद् ये विरक्ताश्च जाताः।

तान् निग्नंन्थान् मोहमायाध्यतीतान्

भूयोभूयो भूरिशः संनमापि॥ २॥

अर्थ — मैं नपुसक नहीं हुँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ और मैं पोला नहीं हूँ। ये सब शरीर के प्रपन्त हैं। आत्मा इन सबसे भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसा ध्यान कर जो स्वरूप में लोन हैं और जो राग-द्वेषसे विरक्त हो चुके हैं, मोह मायासे रहित उन निर्गन्य मुनियों को मैं बार-बार अत्यधिक नमस्कार करता हूँ॥ १-२॥ आगे आर्थिकाओको विधिका वर्णन करते हैं-

अथार्याणां विधि बक्ष्ये भामानां हितसिद्धये।
यथागम यथाबुद्धि प्रणिपत्य मुनोश्वरान् ॥ ३ ॥
जीवाः सम्यक्त्वसंपन्ना मृत्वा नार्यो भवन्ति नो।
तथापि ताः स्वय शुद्धचा लभन्ते सुदृशं पराम् ॥ ४ ॥
सीता सुलोचना राजी मत्याद्या बहुवः स्त्रियः।
विद्युत्यार्यावत नून प्रसिद्धा सन्ति भूतले।। ४ ॥

अर्थ—अब स्त्रियोके हितकी सिद्धिके लिये मुनिराजो को नमस्कार कर मैं आगम और अपनी बुद्धिके अनुसार आयिकाओकी विधि कहूंगा। यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर स्त्रियो मे उत्पन्न नहीं होते अर्थात् स्त्री पर्याय प्राप्त नहीं करते तथापि भावशुद्धिसे वे स्त्रियाँ स्वय उत्कृष्ट, औपशमिक अथवा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेतो है। सोता, सुलोचना और राजीमतो आदि बहुत स्त्रियाँ आयिकाके त्रत धारणकर निश्चित हो भूतल पर प्रसिद्ध हुई है। ३-४।।

अब आगे कुछ निकट भव्यस्त्रिया श्री गुरुके पास जाकर आर्थिका-दोक्षाको प्रार्थना करतो है—

> काश्चन क्षीण ससारा विरक्ता गृहमारतः। विरज्य भवभोगेभ्यो गुरु पादान् समाधिताः॥ ६॥ निवेदयन्ति तान् भक्त्या भीताः स्मो भवसागर।त्। हस्तावलम्बन दत्त्वा भगवंस्तारय द्रुतम्॥७॥ न सन्ति केचनास्माकं न वयं नाय कस्यचित्। इमे संसारसम्भोगा भाग्ति नो नागसन्निभाः ॥ ८ ॥ एषो विष प्रभावेण चिरात् सम्मूब्छिता वयम्। अद्याविच न विज्ञातं स्वरूपं हा निजात्मनः ॥ ९ ॥ श्वाताब्द्रहरुबभावाः स्मो देहाव् भिन्नस्वरूपकाः । एतद् विस्मृत्य सर्वेषु भ्रान्ताः स्वत्वधिया चिरात्॥ १०॥ पुण्योदयास्पर ज्योति. सम्यक्त्वं मार्गदर्शकम्। अस्माभिर्लब्धमस्टयत्र पश्यामस्तेन शाश्वतम् ॥ १९ ॥ सुखसम्यम्न ज्ञानदर्शनसयुतम्। एतल्लब्ध्या वयं तृष्ताः सततं स्वात्मसम्पदि ॥ १२ ॥ अतो विरज्य भोगेभ्यो भववन्तिकभागताः। प्रार्थयामी वय भूयो भूयो बोक्षा प्रदेहि नः ।। १३ ॥

## बाब्यावरद्धकण्ठास्ता रोमाञ्चितकलेवराः । युथ्ववो गुरोर्वाक्य तृब्णीभूताः पुरः स्थिताः ॥ १४ ॥

अर्थ-जिनका संसार क्षीण हो गया है तथा जो गृहभारसे विरक्त हो चुको है ऐसी कुछ स्त्रिया संसार सम्बन्धो भोगो से विरक्त हो गुरु चरणोके पास जाकर उनसे भक्तिपूर्वक निवेदन करतो हैं-हे भगवन् ! हम संसार सागरसे भयभोत है अत हस्तावलम्बन देकर शीघ्र हो तारो-पार करो। हमारे कोई नही है और हम भी किसीके कोई नही है। ये ससारके भोग हमे नागके समान प्रतिभासित होते हैं। इनके विष प्रयोगसे हम चिरकालसे मूज्ञित हो रहो हैं। खेद है कि हमने आज तक अपनो आत्माका स्वरूप नही जाना। हम शरीरसे भिनन ज्ञाता, द्रष्टा स्वभाव वालो है। यह भूलकर हम सब पदार्थोंने आत्मबुद्धि होनेके कारण चिरकालसे भटकती आ रही हैं। पुण्योदयसे हमने मार्गदर्शक सम्यक्त्वरूपी उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त कर लिया है। उस ज्योतिसे हम नित्य, सुख सपन्न तथा ज्ञानदर्शनसे सहित आत्मा को देल रही है - उसका अनुभव कर रहो हैं। इस सम्यवस्व की प्राप्तिसे हम निरन्तर अपनो आत्मसम्पदामे संतुष्ट रहतो हैं। अतः भोगोसे विरक्त होकर आपके पास आई हैं तथा बार-बार प्रार्थना करती है कि हमे आयिकाको दोक्षा दोजिये। यह कहते कहते जिनके कण्ठ वाष्पसे अवरुद्ध हो गये थे तथा शरीर रोमाश्वित हो उठा था, ऐसी वे स्त्रिया गुरु वचन सुनने को इच्छा रखतो हुई उनके सामने चुपचाप बैठ गईं ॥ ६-१४ ॥

आगे गुरुने क्या कहा, यह लिखते हैं-

तासा मुखाकृति दृष्ट्वा परोक्ष्य भव्यभावनाम् । गुरुराह परप्रीत्या श्रेयोऽस्तु भवदात्मनाम् ॥ १४ ॥ श्रायादीक्षां गृहीत्वा मो निर्वृता भवतद्वतम् । ससाराब्धिरय सत्य दुखदो देहधारिणाम् ॥ १६ ॥ विरता एव सन्तीर्णा भवन्त्यस्मात् स्वपौरुषात् । सत्य झोणभवा भूय विरक्तास्तेन भोगतः ॥ १७ ॥

अर्थ— उनकी मुखाकृति देख तथा भव्य भावना की परोक्षा कर श्री गुरु बड़ी प्रोतिस बोले—आप सबको आत्माका कत्याण हो। आप लोग आर्थिकाकी दीशा लेकर शीघ्र हो संतुष्ट होवे। सचमुच ही यह संसार सागर प्राणियो को दुख देने वाला है। बिरले हो जीव अपने पुरुषायंसे इस संसार सागरसे पार होते हैं। यथायंमे आपका संसार क्षीण हो गया है इसीलिये भोगोसे विरक्ति हुई है।। १४-१७॥ आगे श्री गुरु उन्हें आर्थिकाके व्रत का उपदेश देते है—

> महावतानि सम्बत्त समितीनां च पञ्चकम्। पञ्चेन्द्रियजय कार्यः षडावश्यकपालनम् ॥ १८॥ विधिना नित्यशः कार्यं न कुर्याद् दन्तथावनम् । एकवारं दिवाभोज्यमुपविश्य सुखासनात्।। १९।। हस्तयोरेवभो क्तव्यं न त धाटबाविभाजने। शुभ्रंकाशादिका धार्या मिताषोद्वशहस्तकैः ॥ २० ॥ भूमिशय्या विद्यातय्या रजन्याश्चोध्वंभागके। कचानां लुञ्चन कार्यं स्वहस्ताम्यां नियोगत: ॥ २१ ॥ मासद्वयेन मासैस्तु त्रिभिमसिचतुष्टयात्। गणिन्या सहकर्त्तव्यो निवासी रक्षितस्थले॥ २२॥ चर्यार्थं सहगन्तव्य नगरे निगमे अन्याभिः सह साध्वीभिः श्रावकाणां गृहेष व ।। २३॥ एकाकिन्या विहारो न कर्तव्यो जातु चित् क्वचित्। आचार्याणा समीपेऽपि न गर्छेदेकमात्रका ॥ २४॥ गणिन्या सार्धभन्याभिद्वित्राभिर्वा सह वजेत्। सप्तहस्ताग्तरे स्थित्वा विनयेनोपविश्य वा ॥ २५ ॥ प्रक्नोत्तराणि कार्याण सार्धमन्यतपस्विभिः। गृहिणीजनसम्पर्को न कार्यो विकथाकृते ॥ २६॥ जिनवाणीसमध्यासे कार्यः कालस्य निर्गम । काले सामायिकं कार्यं स्वाध्यायः समये तथा ॥ २७ ॥ पादयात्रेव कर्तच्या न जात वाहनाश्रय.। अग्नेः सन्तापन शीते न चौष्ण्ये जलसेचनम् ॥ २८॥ कार्यं विहार काले च पादशाणं न धारयेत्। इदमायवितं प्रोक्तं भवतीनां पूरो मया॥ २९॥

अर्थ-महात्रत धारण करो, पाच समितियों का पालन करो, पञ्चेन्द्रियविजय करो, पदके अनुरूप नित्य ही विधिपूर्वक पडावश्यकका पालन करो, दन्त धावन न करो, दिनमें एक बाद सुखासन-पालयोसे बैठकर हाथोमें भोजन करो, धातु आदिके पात्रोमें भोजन नहीं करो, सोलह हाथ की एक सफेद शाटी धारण करो, रात्रिके उत्तरार्धमे

जमोन पर शयन करो। दो माह, तीन माह अथवा चार माहमें नियमसे अपने हाथोसे केश लोच करो। तुम्हे गणिनोके साथ सुरक्षित स्थानमें निवास करना चाहिये। चर्या-आहारके लिये नगर अथवा ग्राममें अन्य आर्यिकाओं साथ श्रावकों के घर जाना चाहिये। कभो भो और कही भी अकेलो विहार नहीं करना चाहिये, आचार्यों पास भी अकेलो नहों जाना चाहिये। गणिनो या अन्य दो तीन आर्यिकाओं साथ जाना चाहिये। विनयसे सात हाथ दूर बैठकर अन्य साधुओं साथ प्रश्नोत्तर करना चाहिये। विकथा करने के लिये गृहस्थ स्त्रियोका सपर्क नहीं करना चाहिये। जिन वाणों के अभ्यासमें समय व्यतीत करना चाहिये। समय पर सामायिक और समय पर स्वाध्याय करना चाहिये। विहार के समय पैंदल यात्रा हो करना चाहिये। सवारोका आश्रय कभो नहीं करना चाहिये। शोतकालमें अग्नि का तापना और ग्रोष्मकालमें पानोका सोचना नहीं करना चाहिये। शोतकालमें अग्नि का तापना और ग्रोष्मकालमें पानोका सोचना नहीं करना चाहिये और चलते समय पादत्राण नहीं रखना चाहिये। अग्न लोगोंके सामने मैंने यह आर्यिकांक व्रतका वर्णन किया है। १६-२६।

आगे क्षुल्लिकाके व्रतका वर्णन करते है-

एतस्य घारणे शक्तिनंचेद् वो वर्तते क्वचित्। शाटिकोपरि सन्वार्य एकोत्तरपटस्ततः।। ३०।। आर्थिकाणा व्रतं नूनं तुल्यमस्ति महाव्रतेः। अतस्ताः योग्यमानेन प्रतिग्राह्याः सुवातृभि ॥ ३९॥ क्षुल्लिकाणा व्रत किन्तूत्तमश्रावकसन्निभम्। गुणस्थान तु विज्ञेयं पञ्चम द्विकयोरिष ॥ ३२॥

अर्थ—इस आयिका वतके धारण करनेमे यदि कही तुम्हारो शक्ति नहीं हो तो धोतोके ऊपर एक चादर धारण किया जा सकता है। सचमुच आयिकाका वर्त महाव्रतोके तुल्य है अर्थात् उपचारसे महाव्रत कहा जाता है। अत दान-दाताओं को उन्हें उनके पदके योग्य सन्मानसे पिडगाहना चाहिये। श्वल्लिकाओंका वर्त उत्तम श्रावक—ग्यारहवी प्रतिमाके धारकके समान है। आयिका और श्वल्लिका दोनोंके पश्चम गुणस्थान जानना चाहिये।। ३०-३२॥

आगे श्रो गुरुकी वाणी सुनकर उन स्त्रियोने क्या किया, यह कहते हैं— इत्यमाचार्य वक्त्रेन्दु नि स्पृता वचनावलीम्।

सुधाधारायमाणा तां पीत्वाह्याप्यायिताश्चिरम् ॥ ३३ ॥

गृहीत्वार्यात्रतं सद्यो जाताः शान्तिसुमूर्तयः।
शुद्धंकवसनाः साठ्यो मुखविष्ठसर्वाजता ॥ ३४॥
वात्सल्यमूर्तयः सन्ति सत्त्व रक्षणतत्पराः।
सोताद्या राजमत्याद्याश्चन्दनाद्याश्च साठिवकाः ॥ ३५॥
विहरन्तु चिरं लोके कुर्वाणा धर्मदेशनाम्।
आत्मश्रेयः पर्यं नृणां दशंयन्त्यः सनातनम्॥ ३६॥

अर्थ—इस प्रकार आचार्यं महाराजके मुखचन्द्रसे निकली, अमृत धाराके समान आचरण करने वालो वननावलीको पीकर—श्रवण कर वे सब स्त्रिया चिरकालके लिये सतुष्ट हो गईं। वे सब आर्थिकके द्रत प्रहण कर शान्ति को मूर्तिया बन गई। जो सफेंद रगको एक साडी धारण करतो हैं, मुखके विश्रम-हावभाव आदिसे रहित हैं, वात्सल्यको प्रतिकृति स्वरूप हैं और जोवरक्षामे तत्पर रहतो हैं ऐसो सोता आदि, राजो मतो आदि और चन्दना आदि आर्थिकाएँ धर्म-देशना करतीं तथा मनुष्योके लिये आत्म-कल्याण का सनातन मार्ग दिखलातो हुई लोकमे चिरकाल तक विहार करे॥ ३३-३६॥

विशेष — आर्थिकाओका विशद वर्णन मूलाचारमे दिया गया है वहाँ बताया गया है कि आर्थिकाओको वयस्क, जितेन्द्रिय तथा भव- भ्रमण भोरु आचार्यको ही गुरु बनाना चाहिये तथा उनको आज्ञानुसार वयस्क, वृद्ध आर्थिकाओको साथमे रहना चाहिये। अकेलो विहार नहीं करना चाहिये।

आगे इस प्रकरण का समारीय करते हैं-

याभिस्त्यक्ता मोहनिद्रा विशाला याभ्योजाता नेमियास्वदियस्ता । वेबीतुल्यास्तीर्थाकुरमानृतुल्याः

साध्यो मे स्युर्मोक्षमार्गप्रणेत्रयः ॥ ३७ ॥

अर्थ-जिन्होने मोहरूपो विशाल निद्राका त्याग किया है, जिनसे नैमिनाथ तथा पार्श्वनाथ आदि महापुरुष उत्पन्न हुए हैं, जो देवोके समान तथा तोर्थङ्करोको माताओके समान है वे साध्वो-आधिकाएँ मेरे लिए मोक्षमार्ग पर ले जाने वालो हो ॥ ३७॥

> इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे आर्थिका व्रतका वर्णन करनेवाला दशम प्रकाश पूर्ण हुआ।

## एकादशप्रकाशः

सहतेसमाधिकार मङ्गलाचरणम्

सल्लेखनां स्वात्महिताय धृत्वा मुनीन्द्रमार्गाद् विचला न जाता.। मुनीस्वरास्तेऽद्य सुकोशलाद्या

दिशन्तु मां स्वात्महितस्य मार्गम् ॥ १ ॥

अर्थ—जो स्वकीय आत्माके हितके लिये सल्लेखना घारणकर मुनिराज के मार्गसे विचलित नही हुए, वे सुकोशल आदि मुनिराज मुझे आत्म-कल्याण का मार्ग बतावे ॥ १ ॥ आगे सल्लेखना की उपयोगिता बताते है—

यथा कश्चिद् विदेशस्यो 'नार्जयन् विपुलं धनम्। अायियासुः स्वकं देशं विदेशस्य नियोगतः ॥ २ ॥ तद्धनं सार्धमानेतुं समर्थो नैव जायते। तदा संविलष्टचेता सन् हृदये बहु खिद्यते।। ३।। तथाय मनुजः स्वस्य प्रयत्नात् सञ्चितार्थकः। प्रविवासुः पर लोकमेतल्लोकनियोगतः॥ ४॥ तद्धनं सह सन्नेतुमसमर्थी यदा भवेत्। तदा दु. खेन सन्तप्तो विरौति कि करोम्यहम्॥ ५॥ अनुभूय महाकष्टं वित्तमेतदुर्पाजतम्। साधं नेतुं न शक्नोमि प्रयासो मम निष्फलः।। ६॥ विलयन्त नरं बृष्ट्वा करणाकान्तमानसः। विदेशस्याधिपः कश्चित् तस्मै ददाति पत्रकम् ॥ ७ ॥ एतत्पत्र गृहीस्व। त्वं प्रयाहि स्वीयपत्तनम्। एतद्वित्त त्वया तत्रावश्यं प्राप्तं भविष्यति ॥ ८ ॥ एवं दयासुराचार्य परलोकं यियासवे। सल्लेखनाह्वयं पत्रं बस्बा बबति भूरिश:॥९॥ एतस्पत्र प्रभावेण त्वमेतन्निखलं धनम्। परलोके नियोगेन प्राप्स्यस्येव न सहाय.।। १०॥ तात्पर्यमिवमेवात्र होतल्लोकस्य वैभवम्। परलोके निनीषुरचेत् कुरु सल्लेखनां ततः॥ १९॥

१ नापुरुषः।

अर्थ-जिस प्रकार कोई विदेशमे रहने वाला मनुष्य विपूल धन अजित करता है परन्तु जब स्वदेशको आनेकी इच्छा करता है तो उस देशके नियमानुसार वह उस धन को साथ लानेमे समर्थं नहीं हो पाता । इस दशामें वह सक्लिष्ट चित्त होता हुआ बहुत दुःखी होता है। इसी प्रकार यह पुरुष अपने प्रयत्नसे बहुत धनका संचय करता है परन्तु जब वह परलोकको जाना चाहता है तब इस लोकके नियमा-नुसार उस धनको साथ ले जानेमे समर्थं नही हो पाता, इस स्थिति-मे वह दु ससे सतप्त होता हुआ रोता है, क्या करूं ? महान् कब्ट सहकर मैंने यह घन उपाजित किया है परन्तु साथ ले जानेमे समर्थ नही हूँ, मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस पुरुषको देलकर कोई दयाल विदेश का राजा उसके लिये एक पत्र देता है तया कहता है कि तुम इस पत्र को लेकर अपने नगर जाओ, यह धन तुम्हे वहाँ अवश्य हो मिल जायेगा। इसी प्रकार दयालु आचार्य परलोक को जाने के लिये इच्छुक पुरुष को सल्लेखना नामक पत्र देकर बार-बार कहते हैं कि तुम इस पत्रके प्रभावसे यह धन परलोक्तमे अवश्य ही प्राप्त कर लोगे, इसमे संशय नहीं है। तात्पर्य यहों है कि यदि तुम इस लोक का वैभव परलोकमे ले जाना चाहते हो तो सल्लेखना करों ॥ २-११ ॥

आगे संन्यास सल्लेखना कवकी जातो है, यह कहते हुए उसके भेद बताते हैं—

उपसगेंऽप्रतोकारे दुभिसे चापिभीषणे।
व्याधावापितते घोरे संन्यासो हि विधीयते।। १२॥
संन्यासिन्त्रविधः प्रोक्तो जैनागमविशारवै।
प्रथमो भक्तसंख्यानो द्वितीयस्वेङ्गिनीमृतिः॥ १३॥
प्रायोपगमनं चान्त्यं कर्मनिर्जरणक्षमम्।
यत्र यमनियमाभ्यामाहारस्त्यज्यते कमात्॥ १४॥
वैयावृत्यं शरीरस्य स्वस्य यत्र विधीयते।
स्वेन वा च पर्रविधि सेवामावसमुद्यते।॥ १४॥
क्रियः स भक्तसंख्यानः साध्या सर्वजनैरिह।
जवन्यमध्यमोत्कृष्टभेवात् स त्रिविधो मत ॥ १६॥
अधन्य समयो सेवो घटिकाद्वय सम्मितः।
अन्त्यो द्वावश वर्षातमा मध्यमोऽनेकचा स्मृतः॥ १७॥

इङ्गिनीमरणे स्वस्य सेवा स्वेन विधीयते।
परेण कार्यते नैव वैराग्यस्य प्रकर्षतः॥ १८॥
प्रायोपगमने सेवा नैव स्वस्य विधीयते।
स्वेन वा न परेश्वापि निर्मोहत्वस्य वृद्धितः॥ १९॥
एते त्रिविधसंन्यासाः कर्तव्याः प्रीतिपूर्वकम् ।
प्रीत्या विधीयमानास्ते जायस्ते फलवायकाः॥ २०॥

अर्थ — प्रतिकार रहित उपसर्गं, भयंकर-दुभिक्ष और घोर-भयानक बोमारोके होनेपर सन्यास किया जाता है। जैन सिद्धान्तके ज्ञाता पुरुषो द्वारा सन्यास तीन प्रकार का कहा गया है। पहला भक्तप्रत्याख्यान, दूसरा इङ्गिनोमरण और तोसरा कर्मनिजंरामे समर्थं प्रायोपगमन। जिसमे यम और नियमपूर्वंक क्रमसे आहारका त्याग किया जाता है तथा अपने शरीर की टहल स्वय को जाती है और सेवामे उद्यत रहने वाले अन्य लोगोसे भी करायो जातो है, उसे भक्त प्रत्याख्यान जानना चाहिये। यह संन्यास सब लोगोके द्वारा साध्य है। यह सन्यास जघन्य, मध्यम और उत्कृष्टिक भेदसे तीन प्रकार का माना गया है। जघन्यका काल दो घडी अर्थात् एक मुहूर्तं और उत्कृष्ट का बारह वर्ष जानना चाहिये। मध्यमका काल अनेक प्रकार है। इङ्गिनोमरणमे अपनो सेवा स्वयं को जाती है, वैराग्य को अधिकताके कारण दूसरोसे नहीं करायी जातो। प्रायोपगमनमे अपनी सेवा न स्वय को जाती है और न दूसरोसे करायी जाती है। ये तोनो संन्यास प्रोतिपूर्वंक करना चाहिये। क्योकि प्रीतिपूर्वंक किये जाने पर ही फलदायक होते है।। १२-२०॥

आगे निर्यापकाचार्यके अन्तर्गत सल्लेखना करना चाहिये, यह कहते है-

सरिन्मध्ये यथा नौका कर्णधार विना ववित्।
न लक्ष्यं शक्यते गन्तु तथा निर्धापक विना ॥ २१॥
सल्लेखनासरिन्मध्ये सुस्थितः क्षपकस्तथा।
न गन्तु शक्यते लक्ष्यं कार्यो निर्यापकस्ततः॥ २२॥
उपसगंतहः साधुरायुर्वेदविशारदः।
वेहस्थितिमवगन्तु क्षमः क्षान्ति युतो महान्॥ २३॥
निष्टवाक् सरलस्वान्तः कारितानेक सन्मृतिः।
निर्यापको विधातव्यः संन्यासग्रहणे पुरा ॥ २४॥

अर्थ-जिस प्रकार नदीके बीच खेवटियाके बिना नाव कही अपने लक्ष्य स्थानपर नहीं ले जायो जा सकतो उसी प्रकार निर्यापकाचार्यक विना सल्लेखना रूप नदीके बीच स्थित क्षपक अपने लक्ष्य स्थानपर नहीं पहुंच सकता। इसलिये निर्यापकाचायं बनाना चाहिये। जो साधु उपसर्ग सहन करने वाला हो, आयुर्वेदका ज्ञाता हो, शरीर स्थितिके जाननेमे समर्थं हो, क्षमासहित हो, महान् प्रभावशालो हो, मिष्ट-भाषो हो, सरल चित्त हो तथा जिसने अनेक सन्यासमरण कराये हैं, ऐसे साधुकी संन्यासग्रहणके समय निर्यापकाचार्यं बनाना चाहिये। यह निर्यापकाचार्यं का निर्णय संन्यासग्रहणके पूर्वं कर लेना चाहिये। १२९-२४॥

आगे क्षपक निर्यापकाचार्यसे सल्लेखना कराने की प्रार्थना करता है—

भगवन् ! संन्यासदानेन मज्जन्मसफलीकृर । इत्यं प्रार्थयते साध्निर्यापकम्नीश्वरम् ॥ २५ ॥ क्षपकस्य स्थिति ज्ञात्वा दद्यान्नियपिको मनिः। स्वीकृति स्वस्य संन्यासविधि सम्पादनस्य वै ॥ २६ ॥ द्रव्यं क्षेत्रं च काल च भाव वा क्षपकस्य हि। विलोक्य कारयेसेन ह्युसमार्थ प्रतिक्रमम् ॥ २७ ॥ क्षपकः सकलान् बोषान् निर्ध्याजं समुदीरयेत्। क्षमयेत् सर्वसाधून् स स्वयं कुर्यात्क्षमां च तान् ॥ २८ ॥ निःशस्यकोभूत्वा कूर्यात्संस्तरोहणम्। निर्यापकरच विज्ञाय क्षपकस्य तन् स्थितिम् ॥ २९ ॥ अग्नपानादि सत्यागं कारयेतु यथाकमम्। पर्वमभ्यस्य संत्याग नियमेन यमेन पेयस्यापि ततस्त्यागं कारयति यथाविधि। महोत्साहं बर्धयेदनिशं सुधीः ॥ ३९ ॥

अर्थ—'हे भगवन् । संन्यास देकर मेरा जन्म सफल करो', इस प्रकार साघु निर्यापक मुनिराजसे प्रायंना करता है। निर्यापक मुनिस्मक की स्थिति जानकर संन्यास-विधि करानेके लिये अपनी स्वोकृति देते हैं। निर्यापकाचार्य सबसे पहले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको-देखकर क्षपकसे उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कराते हैं। क्षपकको भी छल रहित अपने समस्त दोष प्रकट करना चाहिये। तत्पश्चात् क्षपक निश्चल्य होकर सब साधुओसे अपने अपराधोको क्षमा कराता है और स्वयं भो उन्हे क्षमा करता है। निर्यापकाचार्य क्षपककी शरीरस्थितिको अच्छी तरह जानकर क्रमसे अन्त-पानका त्याग कराते हैं। पहले

यम या नियम रूपसे अन्तका त्याग कराते है पश्चात् क्रमसे पैयका भी त्याग कराते हैं। बुद्धिमान् निर्यापकाचार्यं निरन्तर अपकका उत्साह बढ़ाते रहते हैं॥ २४-३१॥

आगे निर्यापकाचार्य क्षपकको क्या उपदेश देते हैं, यह कहते हैं-

क्षुत्पिपासादिना जात कष्टं नानानिदर्शनैः। दुरीकुर्यात् सदा साधुनिर्यापणविधिक्षमः ॥ ३२ ॥ साधो । न विद्यते कश्चित् पुद्गलो जगतीतले । यो न मुक्तरत्वया पूर्व केय भुवते रतिस्तव॥ ३३॥ नारके कियती बाधा विसोदा अनुवीस्त्वया। शानानन्दस्वभावकम् ॥ ३४॥ संस्मरनित्यमात्मानं आत्मा न स्त्रियते जातु वर्यायो ह्वेबमुच्यते। पर्यावस्य स्वभावोऽयं न हतुँ शक्य एव ते ॥ ३५ ॥ विधिना कृत संन्यासो भव्य सान्तमवार्णदः। नियमान्तिवृति याति पृथकत्वभव मध्यके ॥ ३६॥ बालबालोऽपवा बालो बालपण्डित एव च। मृत्यवी बहुवः प्राप्ता स्नमता भवकानने ॥ ३७ ॥ पण्डितोऽद्यमृतिः प्राप्ता विधेह्येतां सुनिर्मलाम् । पण्डिते मरणे प्राप्ते पण्डित पण्डित सम्मृतिः ॥ ३८॥ सुलभा ते भवेदेव साहस कुरु सत्वरम्। अत्वा क्षपकः शुद्धचेतसा ॥ ३९ ॥ निर्यापकवचः ध्यायन् पञ्च नमस्कार मन्त्रं प्राणान् विसर्जयेत्। क्षपकस्त्रिविव याति संन्यासस्य प्रभावतः॥ ४०॥ तत्र भड्रते चिरं भोगान् बन्दते च जिनालयान्। मेर नन्दीश्वरादीनां स्थायिनोऽकृत्रिमान् सदा।। ४९ ।।

अर्थ-निर्यापण विधि करानेमे समर्थं साधु निर्यापकाचार्य, क्षुधान्तृषा आदिसे उत्पन्न कष्टको अनेक दृष्टान्तोके द्वारा दूर करता रहे। हे साधो ! इस पृथिवीतलपर ऐसा कोई पृष्ण नही है जिसे तूने पहले भोगा न हो। अतः भुक्त-भोगी हुई वस्तुमे तुम्हारा यह राग क्या है ? नरकपर्यायमे तूने क्षुधा तृषाकी कितनी बाधा सही है। तूं निरन्तर ज्ञानानन्द स्वभावो आत्माका स्मरण कर। आत्मा कभी नही मरतो है, मात्र पर्याय हो छूटतो है, पर्यायका यह स्वभाव तुम्हारे द्वारा हरा नही जा सकता। जिसका ससार सागर सान्त हो गया है, ऐसा भव्य

जीव यदि विधिपूर्वक संन्यास मरण करता है तो वह सात-आठ भवमें नियमसे निर्वाणको प्राप्त होता है। संसार बनमे भ्रमण करते हुए तूने बालबाल, बाल और बालपण्डितमरण बहुत किये है। आज पण्डित-मरण प्राप्त हुआ है सो इसे निर्मल-निर्दोष कर। पण्डितमरण प्राप्त होनेपर पण्डितपण्डितमरण सुलभ हो जावेगा, अतः शीघ्र हो साहस कर। निर्यापकाचार्यके बचन सुनकर क्षपक शुद्धित्तसे पश्चनमस्कार मन्त्रका ध्यान करता हुआ प्राण छोडता है। संन्यासमरणके प्रभावसे क्षपक स्वगं जाता है तथा वहां चिरकालतक भोग भोगता है। साथ ही मेर-नन्दीश्वर आदिके शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालयोकी बन्दना करता है।। ३३-४९॥

भावार्थ—संक्षेपमे मरणके पाँच भेद हैं— १ बालबाल, २ बाल, ३ बालपण्डित ४ पण्डित और ५. पण्डित-पण्डित । मिथ्यादृष्टिके मरणको बालबालमरण कहते हैं। अविरत सम्यग्दृष्टिके मरणको बाल-मरण कहते हैं। देशविरत-श्रावकके मरणको बालपण्डितमरण कहते हैं। मुनिके मरणको पण्डितमरण कहते हैं और केवलीके (मरण) निर्वाणको पण्डितपण्डितमरण कहते हैं।

आगे सल्लेखनाके प्रकरणका समारोप कहते हैं-

मनसि ते यदि नाकसुखस्पृहा कुरु रुखि जिनसंयमधारणे। भज जिनेन्द्रपर्वे श्रयशारदां जिन मुखान्जभवां सुगुरून् नम।। ४२॥

अर्थ-यदि तेरे मनमे स्वर्ग सुखको चाह है तो जिनेन्द्र प्रतिपादित संयमके धारण करनेमे रुचि कर, जिनेन्द्रदेवके चरणोको आराधना कर, जिनेन्द्रके मुखकमलसे समुत्पन्त वाणीका आश्रय लें और सुगुरुओंको नमस्कार कर ॥ ४२ ॥

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमें संन्यास-सल्लेखनाका वर्णन करनेवाला एकादश प्रकाश समाप्त हुआ।

### द्वादशप्रकाशः

देशचारित्राधिकार

मञ्जलाचरणम्

यण्ज्ञानमार्तण्डसहस्ररियमप्रकाशिताशेषविगन्तराले।
न विद्यते किन्त्रिदिप प्रकाशविवर्णितं वस्तु समस्तलोके॥ १॥
यश्चात्र नित्यं गतरागरोषः
शुद्धाम्बराभः सततं विभाति।
स वीर नाथो मम बोधरम्यरिश्मप्रसारेऽविहतः सवा स्यात्॥ २॥

अर्थ — जिनके ज्ञानरूपो सूर्यंको हजारो किरणोके द्वारा समस्त दिशाओं अन्तराल-मध्यभाग प्रकाशित हो रहे है। ऐसे समस्त लोकमे कोई पदार्यं अप्रकाशित नहो रहा था अर्थात् जो सर्वज्ञ ये और जो नित्य ही रागदेषसे रहित होनेसे शुद्ध आकाशके समान सदा सुशोभित ये ऐसे महावीर भगवान् मेरे ज्ञानको रमणोय किरणोके प्रसारमे सदा तत्पर रहे॥ १-२॥

भावार्थ—सर्वज्ञ और वीतराग भगवान् महावीरका पुण्य स्मरण हमारी ज्ञानवृद्धिमे सहायक हो।

आगे देशचारित्रका वर्णंन करते हैं-

अथाग्रे देशचारित्रं किञ्चितत्र प्रवक्ष्यते।
हिताय हतशक्तीनां पूर्णचारित्रधारणे॥ ३॥
देह ससार निर्विण्णः सम्यक्त्वेन विभूषितः।
कृष्टिचद् भव्यतमो जीवस्तीर्णप्राय भवार्णवः॥ ४॥
हिसास्तेयानृताब्रह्म हिविधग्रन्थराशितः।
देशतो विरलोभृत्वा देशचारित्रमश्नुते॥ ४॥

अर्थ-अब आगे पूर्णचारित्र धारण करनेमे शक्तिहोन मनुष्योके हितके लिए कुछ देशचारित्र कहा जायगा। जो संसार और शरोरसे उदासीन है, सम्यग्दर्शनसे सुशोभित है तथा जिसने भव-सागरको प्रायः पार कर लिया है ऐसा कोई श्रेष्ठ भन्य जीव, हिंसा, असत्य, चोरो, कुशील और द्विविध—चेतन-अचेतन परिग्रह राशिसे एकदेश विरक्त हो देशचारित्रको प्राप्त होता है।। ३-५॥ आगे पाँच अणुवतोका स्वरूप निर्देश करते हैं—

> अहिंसादिप्रभेदेनाणवतं पञ्चधामतम् । निब लिस् त्रसहिंसातोऽहिंसाण्यतम्ब्यते संकल्पाद् विहिता हिंसा अविनां भववर्धनी। एतत्प्रभावतो जीवा जायन्ते श्वभ्रभुमिषु ॥ ७ ॥ क्षारम्माण्यायते हिंसा या च युद्धात्प्राज्यते। उद्यमाद् या समुरपन्ना तासां स्थागी न वर्तते ॥ ८॥ यथायथोदध्वंमायान्ति प्रतिमादिविधानतः। तथा तथा परित्याग आसां हि सम्भवेम्नुणाम् ॥ ९ ॥ स्थुलान्तवचनानां स्यागो यत्र विधीयते। सत्याण्वतमेतरस्यारपंतां सद्धमंशालिनाम् ॥ १० ॥ स्थलस्तेयाख्य पापाद् या विरति पुण्यशोभिनाम्। तदेतत्सीस्यकारणम् ॥ ११ ॥ अचौर्याणवर्त ज्ञेय धर्मेण परिणीतायाः परन्या सम्बन्धमन्तरा । अन्यस्त्रीसञ्ज सन्त्यागी बह्यचर्यं भवेत् तत् ॥ १२ ॥ धनधान्यादिवस्तुनां चेतनाचेतनावताम्। परित्यागः सोऽपरिग्रहसंज्ञकम् ॥ १३ ॥ यो देशेन परिज्ञेयं जनसौजन्यकारणस्। वस्तुतो वर्धमानेच्छा जनानां दुःखकारणम् ॥ १४॥

अर्थ - अहिंसा आदिके भेदसे अणुत्रत पाँच प्रकारका माना गया है। त्रसहिंसासे निवृत्ति होना अहिंसाणुत्रत कहलाता है। संकल्पासे की गई हिंसा ससारी जीवोके ससारको बढानेवाली है। इसके प्रभावसे जोव नरककी पृथिवियोमे उत्पन्न होते हैं। आरम्भसे, युद्धसे और उद्योग से जो हिंसाये होती है उनका प्रारम्भमे त्याग नही होता। प्रतिमा आदिके विधानसे मनुष्य जैसे-जैसे ऊपर आते जाते है वैसे-वैसे हो उनका त्याग सम्भव होता जाता है। स्थूल असत्य वचनोका जिसमे त्याग किया जाता है वह समीचोन धर्मसे सुशोभित पुष्पोका सत्याणु त्रत है। स्थूल चोरो नामक पापसे पुष्पशाली मनुष्योको जो निवृत्ति है उसे अचीर्याणुत्रत जानना चाहिए। यह सुखका कारण है। धर्मपूर्वक विवाहो गई स्त्रोके सम्बन्धको छोड़कर अन्य स्त्रियोके समागमका त्याग करना ब्रह्मचर्याणु वत है। चेतन-अचेतन धनधान्यादि वस्तुओंका जो एकदेश त्याग है उसे परिग्रह परिमाणाणुवत जानना चाहिए। यह वत मनुष्योके सौजन्यका कारण है। वास्तवमे बढतो हुई इच्छा हो मनुष्योके दु खका कारण है।। ६-१४॥

आगे तोन गुणवतोका वर्णन करते है-

अणुवतानां साहाय्यकरणं स्याष् गुणवतम्। विशावताविभेदेन तच्चेह त्रिविधं मतम्॥ १५॥ प्राच्यपाच्यादिकाष्ठासु याताय।तनियन्त्रणम्। यावज्जीवं भवेत्काच्ठा व्रतमाद्य गुणवतम् ॥ १६॥ काष्ठावतस्य मर्यादा मध्ये ह्याचिरकालकम्। यो हि नाम भवेन्नाम तस्त्र देशव्रतं स्मृतम् ॥ १७ ॥ मनी बाक्काय चेट्टा या सा हि दण्ड. समुच्यते। अर्थो न विद्यते यस्य दण्डः सोऽनर्थको मतः॥ १८॥ त्यागइचानर्थदण्डस्यानर्थदण्डव्रतं मतम् । कृष्यादिवापकार्याणाम् पदेशो निरर्थकः ॥ १९॥ यः स पापीपदेशी ह्यानथंदण्डकः। तस्य त्यानो विधातव्यः पापास्रवनिरोधिभिः॥२०॥ धनुर्वाणादि हिंसोपकरणाना निरर्थकम्। हिसादान प्रदानं स्यात्तत्यागस्तु वतं स्मृतम् ॥ २९ ॥ रागद्वेषादिवृद्धिः स्याव् यासां अवणतो नृणाम् । ता हि दुःश्रुतयो श्रेयास्तत्त्यागस्तु व्रतं मतम्॥ २२ ॥ अन्येषां वधवन्धावि चिन्तनं रागरोषतः। अपध्यान भवेत् त्यागस्तस्य च स्थान्महर् वतम् ॥ २३ ॥ शैलाराम समुद्रादौ यद् भ्रमणं निरर्थकम्। भतात्रमादचर्या सा तस्यागी वतमुच्यते।। २४॥

अर्थ — जो अणुवतोकी सहायता करता है वह गुणवत है। दिग्वत व्यक्ति भेदसे वह गुणवत तोन प्रकारका माना गया है। पूर्व-पश्चिम आदि दिशाओं में जीवन पर्यन्तके लिये यातायातको नियन्तित करना दिग्वत नामका पहला गुणवत है। दिग्वतको मर्यादाके बीचमें कुछ समयके लिए जो नियम लिया जाता है वह देशवत माना गया है। मत, वचन, कायकी जो चेष्टा है वह दण्ड कहलाती है। जिसका कोई प्रयोजन नहीं है वह अनर्थं कहलाता है, अनर्थंदण्डका त्याग करना अनर्थं- दण्डवत है। कृषि आदि कार्योका जो निर्श्वक-निष्प्रयोजन उपदेश दिया जाता है वह पापोपदेश नामका अनुषंदण्ड है। पापास्त्रवका निरोध करनेवाले मनुष्योको उसका त्याग करना चाहिए। धनुष, बाण आदि हिंसाके उपकरणोका निर्श्वक देना हिंसाबान नामका अनुषं दण्ड है, उसका त्याग करना वर्त है। जिसके सुननेसे मनुष्योको राग-द्वेषकी वृद्धि होती है वह दु.श्रुति नामका अनुषंदण्ड है, इसका त्याग करना वर्त है। रागद्वेषसे अन्य लोगोके वध-बन्धन आदिका चिन्तन करना अपध्यान अनुषंदण्ड है, उसका त्याग करना श्रेष्ठ वर्त है। पूर्वत, उद्यान तथा समुद्र आदिमें निर्श्वक श्रमण करना श्रमादचर्या है उसका त्याग करना वर्त कहलाता है।। १४-२४।।

आगे चार शिक्षावतोका वर्णन करते है-

मुनिधर्मस्य शिक्षायाः प्राप्तिर्यस्मात्त्रजायते । शिक्षात्रतं तु तक्त्रेयं चतन्नः सन्ति तिद्भवा ॥ २५ ॥ आद्यं सामायिक त्रेयं द्वितीयं प्रोधधाह्मयम् । भोगोपभोगवस्तूनां परिमाणं तृतीयकम् ॥ २६ ॥ शिक्षात्रतः चतुर्थं स्यादितिथीसंविधागकम् । भावकः पासनीयानि यथाकालं यथाविधि ॥ २७ ॥

अर्थ-जिससे मुनिधर्मकी शिक्षाकी प्राप्ति होती है उसे शिक्षाप्रत जानना चाहिये। इसके चार भेद हैं-पहला सामायिक, दूसरा प्रोष-घोपवास, तीसरा भोगोपभोग परिमाण और चौथा अतिथि संवि-भाग। श्रावकोको यथासमय विधि-पूर्वक इनका पालन करना चाहिये॥ २४-२७॥

आगे इनका स्वरूप कहते हैं-

प्रातमं ध्याह्मसन्ध्यासु कृतिक मंपुरस्सरम् ।
सामायिकं सुकतं व्यं घटिका द्वयसिम्मतम् ॥ २८॥
अष्टम्यां च चतुर्वस्यां चतुराहारवर्जनम् ।
प्रोषधः स हि विश्वेय एका सनपुरस्सरः ॥ २९॥
ये भूज्यन्ते सकृव् भोगाः कष्यन्ते तेऽशनावयः ।
भूयोभूयोऽपि भुज्यन्ते ये तेऽलंकरणावयः ॥ ३०॥
उपभोगाः प्रकीरर्यन्ते वस्तु तस्य विशारदे ।
परिसाण सवा द्वांशां विधातस्यं विवेकि सिः ॥ ३९॥

सुपात्राय सदा देयं दानमत्र चतुर्विषम्। सुवात्रं त्रिविद्यं प्रोक्तमुत्तमादि प्रभेदतः॥ ३२॥ रत्नत्रयेण संयुक्ता मुनयः शान्तमूर्तयः। त्रेयान्युत्तमपात्राणि ह्यायिका मातरस्तथा॥३३॥ वेशवस्यता जेया ऐलकादिपदान्विताः। मुक्तानि मध्यपात्राणि जैनतत्त्विवशारवैः ॥ ३४॥ व्रतेन रहिताः सम्यग्वृष्टयो जिनभाक्तिकाः। प्राप्ता जघन्य पात्रत्वं कथिताश्चरणागमे ॥ ३४ ॥ एम्यस्त्रिविच पात्रेभ्यो देय दान चतुर्विधम्। आहारीवध शास्त्राद्यभयभेदाच्चतुर्विधम् ॥ ३६ ॥ दान महर्षिभिः प्रोक्तं गृहिणां पुष्यकारणम्। दानेनेव शुरुवन्ते गृहाणि गृहिणामिह ॥ ३७ ॥ अन्ते सल्लेखना कार्या व्रतिभिविधिसयुता। सल्लेखना विधिः पूर्वं प्रोक्तो विस्तरतो मया ॥ ३८॥

अर्थ-प्रात, पध्याह्न और सायकाल कृतिकर्म-कायोत्सर्गं आवर्त आदि सहित कमसे कम दो घडोतक सामायिक करना चाहिये। अष्टमी और चतुर्दशोको चारो प्रकारके आहारका त्याग करना प्रोषधोपवास है। यह घारणा और पारणाके एकासनसे सहित होता है। जो एक बार भोगे जाते है वे भोजन आदि भोग है और जो बार-बार भोगे जाते हैं वे आभूषण आदि वस्तु स्वरूपके जाता पूरुषो द्वारा उपभोग कहे जाते हैं। विवेको मनुष्योको इनका परिमाण करना चाहिये। यही भोगोपभोग परिमाणवृत है। सुपात्रके लिये सदा चार प्रकारका दान देना चाहिये। उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे सुपात्र तीन प्रकारका कहा गया है। जो रत्नत्रयसे सहित तथा शान्तिको मानो मूर्ति हैं ऐस मुनि और आयिका माताएँ उत्तम पात्र जानने योग्य हैं। जो देशवतसे सहित हैं ऐसे ऐलक आदि पदसे सहित वती, जैनतत्वके ज्ञाता पुरुषोके द्वारा मध्यम पात्र कहे गये हैं और जो व्रतसे रहित हैं तथा जिनेन्द्रदेवके भक्तसम्यग्द्राध्ट है वे चरणानुयोगमे जघन्य पात्र माने गये हैं। इन तोनो प्रकारके पात्रोके लिये चार प्रकारका दान देना चाहिये। महर्षियोने आहार, औषध, शास्त्रादि उपकरण और अभयके भेदसे दानके चार भेद कहे हैं। वास्तवमे गृहस्थोके घर दानमें हो शुद्ध होते हैं। अन्तमे वृती मनुष्योको विधि-

पूर्वक सल्लेखना करनी चाहिये। सल्लेखनाको विधि पोछे विस्तार-पूर्वक कही गई है।। २८-३८।।

आगे सत्तर अतिचारोके कथनको प्रतिज्ञाकर सम्यग्दर्शनके अतिचार कहते हैं—

> इतोऽग्रे सम्प्रवक्ष्याम्यती बाराणां च सप्तितम्। श्रुत्वा सुपरिहार्यास्ते व्रतनेर्मस्य काड्शिक्षिः॥ ३९॥ शङ्का कांक्षा च भोगानां विविकित्सा तथैव च। अन्यवृष्टे प्रशसा च सस्तवश्वापि मोहिन.॥ ४०॥ एते पञ्च परित्याच्याः सव्वृष्टे रित चारकाः। शुद्ध सव्वृष्टिरेवस्यात् कर्मक्षपणकारणम्॥ ४९॥

अर्थं—अब इसके आगे सत्तर अतिचार कहेगे। त्रतोकी निर्मंलता चाहनेवाले पुरुषोको उन्हे सुनकर दूर करना चाहिये। शङ्का, भोगा-काड्आ, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रश्नसा और मोही —अन्य दृष्टिका सस्तव, ये सम्यग्दर्शनके पाँच अतिचार छोडने योग्य है क्योकि शुद्ध—निरितचार सम्यग्दर्शन ही कर्मक्षयका कारण होता है।। ३६-४९।। आगे पाँच अणुत्रतोके अतिचार कहते हैं—

#### अहिंसाणुद्रतके अतिचार

भाश्रितजीवजातीना तृथी बन्धो विभेदनम्। आरोपोऽधिकभारस्य निरोधश्चान्न पानयोः।। ४२।। अतीचारा इमे नेया आहिसाणुत्रतस्य हि। अतिचारान् परित्यज्य त्रत कार्यं सुनिर्मलम्।। ४३॥

अर्थ—आश्रित जीव जातियो—गाय, भैस आदिका वध—लाठी, चाबुक आदिसे पोटना, कब्ट देनेके अभिप्रायपूर्वक बन्ध—रस्तो आदिसे बाधना, सौन्दर्य बढानेको भावनासे विभेदन —कान आदि अगोको छेदना, अधिक भार लादना और अन्न पानोका विरोध करना—पर्याप्त भोजन नही देना, ये पाच अहिंसाणु व्रतके अतिचार है। इनका त्याग कर व्रतका निर्मेल बनाना चाहिये॥ ४२-४३॥

सत्याणुत्रतके अतिबार

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा जीवानां हितकांक्षिणाम् । बानं मिण्योपदेशस्य रहस्याख्यापनं तथा ॥ ४४ ॥ क्टलेख किया निन्छा न्यासस्यापहृतिस्तथा। साकारो मन्त्रभेदश्च सत्याणुत्रतशालिमि ॥ ४५ ॥ अतिचारा इसे त्याज्या सत्याणुत्रतशास्त्रिमः। त्रत निर्दोषमेवस्यादात्मशुद्धिविधायकम् ॥ ४६ ॥

अर्थ — हित चाहनेवाले पुरुषोको अज्ञान अथवा प्रमादसे मिथ्या उपदेश देना, स्त्री-पुरुषोके रहस्य — एकान्त बातको प्रकट करना, कूटलेख क्रिया — झूठे लेख लिखना, धरोहरका अपहरण करनेवाले वचन कहना और साकार मन्त्र भेद — चेष्टा आदिसे किसीका अभिप्राय जानकर प्रकट करना, ये सत्याणुत्रतके अतिचार है। निर्दोष त्रतके इच्छुक सत्याणु त्रतियोको इनका त्याग करना चाहिये, क्योंकि निर्दोष त्रत ही आत्मशुद्ध करनेवाला होता है।। ४४-४६।।

## अचौर्याणुबतके अतिचार

स्तेनप्रधोग चौरार्थावाने लोभस्यवृद्धितः। विरद्धराज्येऽतिकान्तिर्मानोग्मानीय बस्तुनोः॥४७॥ होनाधिक विधानं च सदृशस्यापि मिश्रणम्। इत्येते पञ्च विज्ञेया अतिचारा प्रदूषका॥४८॥ अचौर्याणु व्रतस्येह वर्जनीया विवेकिभिः। अतिचारयुत वृत्त न स्याच्छोभास्यव व्यक्ति॥४९॥

अर्थ—स्तेनप्रयोग—लोभकी अधिकतासे चोरको चोरोके लिये प्रेरित करना, तदाहुतादान—चुराकर लायो हुई वस्तुको खरीदना, विरद्धराज्याति कम—विरुद्ध राज्यसे तस्कर व्यापार करना, होना-धिक मानोग्मान—नाप-तौलके वस्तुओको कम बढ रखना और सदृश-सिन्मअ—असली वस्तु मे नकलो वस्तु मिलाना, ये अचौर्याणुव्रतके अति-चार विवेको जनोके द्वारा छोडने योग्य है, क्योकि अतिचार सहित व्रत कही भी शोभित नही होता ॥ ४७-४६॥

## ब्रह्मचर्याणुक्रतके अतिचार

कृतिरम्य विवाहस्य द्विविघेत्वरिकागतो। अनङ्ग कोडनं तोत्र कामेच्छा व्रतधारिणः॥ ५०॥ अतिचारा इमे क्षेया ब्रह्मचर्यव्रतस्य हि। एतान् सर्वान् परित्यज्य विधेय विमलं व्रतम्॥ ५१॥ अर्थ — अन्यविवाह करण — अपनो या अपने आश्रित सन्तानको छोड़कर द्सरोका विवाह करना, परिगृहीतेत्वरिकागित — दूसरेके द्वारा गृहीत कुलटा स्त्रियोसे व्यवहार रखना, अपरिगृहीतेत्वरिका गिति— दूसरेके द्वारा अगृहोत कुलटा स्त्रियोसे व्यवहार रखना, अनङ्ग-कीड़ा — काम-सेवनके लिये निश्चित अङ्गोसे अतिरिक्त अङ्गो द्वारा क्रीड़ा करना और तीव कामेच्छा — काम-सेवनमे तीव लालसा रखना, ये ब्रह्मचर्याण्यतके अतिचार हैं। इन सबका त्याग कर व्रतको निर्मल करना चाहिये॥ ४०-४९॥

क्षेत्रवास्त्वो रुक्मभमंगोधंनधान्ययोस्तथा। बासबास्योस्तथाकुष्य भाण्डयोश्च व्यतिक्रमः॥ ५२॥ एते पञ्च परिप्रोक्ता अतिचारा जिनागमे। त्याज्याः स्वहित कामैबँ पञ्चमाणु व्रतस्य हि॥ ५३॥

अर्थ-अत्रवास्तुप्रमाणातिकम—खेत व मकानोकी सीमाका उल्लिख्छन करना, रुक्मभमंप्रमाणातिकम—चादी, स्वर्णकी सोमाका उल्लिखन करना, धनधान्यप्रभाणातिकम—गाय-भेस आदि पशुधन और गेहू, धान, चना आदि अनाजकी सोमाका व्यक्तिक्रम करना, बासीदासकमाणातिकम—संपत्ति रूपसे स्वीकृत दासोदासके प्रमाणका उल्लिखन करना और कुष्यभाण्डप्रमाणातिकम—वस्त्र तथा बतनोकी सोमाका व्यतिक्रम करना, ये परिग्रह परिमाण व्रतके अतिचार हैं। आत्महितके इच्छुक मनुष्योको इनका त्याग करना चाहिये।। ४२-४३।। आगे गुणव्रतोके अतिचार कहते है—

## दिग्यतके अतिचार

अज्ञानाहा प्रमादाहा ह्यूर्ध्वसीमध्यतिक्रमः । अषोव्यतिक्रमश्चेव तिर्यक्तीम व्यतिक्रमः ॥ ५४ ॥ लोभाहा क्षेत्रवृद्धिश्च ह्याधानमन्यथास्मृतेः । अतिचारा इमे त्याज्याः काष्ण वतममीप्सुभिः ॥ ५५ ॥

अर्थ-प्रमाद अथवा अज्ञानसे कथ्वं सोमाका उल्लंघन करना, अध -- नोचे जानेकी सीमाका उल्लंघन करना तियंक् सीमा-समान धरातलको सीमाका उल्लंघन, लोभवश किसो दिशाकी सोमा घटाकर अन्य दिशाकी सीमामे बृद्धि कर लेना और कृत सीमाको भूलकर अन्य सोमाको स्मृतिमें रखना, ये दिग्वतके अतिचार हैं। निर्दोष दिग्वतको इच्छा रखने वाले पुरुषोके द्वारा ये छोड़ने योग्य हैं।। ४४-४४॥

#### देशवतके अतिचार

आनयनं बहिः सीम्नो यस्य कस्यापि वस्तुनः । प्रेषणं प्रेष्यबर्गस्य शब्दस्य प्रेषणं बहिः ॥ ५६ ॥ प्रदर्शनं स्वरूपस्य क्षेपणं पुद्गलस्य च । इस्य मनोषिभिः प्रोक्ता बोषा देशव्रतस्य हि ॥ ५७ ॥ स्याज्या मनस्विभिनित्य निर्वोषव्रतबाञ्छिभिः । व्रतं सदोष नो भाति मलिन ह्यस्वर यथा ॥ ५८ ॥

अर्थ—मर्यादाके बाहरसे जिस किसो वस्तुको बुलाना, मर्यादाके बाहर सेवक समूहको भेजना, मर्यादाके बाहर अपना शब्द पहुँचाना—फोन बादि करना, मर्यादाके बाहर कार्य करने वालोको अपना स्वरूप दिखाना और मर्यादाके बाहर पुद्गल—ककड-पत्थर फेकना या पत्र आदि भेजना, ये विद्वज्जनोके द्वारा देशव्रतके अतिचार कहे गये हैं। निर्दोषत्रतको इच्छा रखने वाले विचारशील मनुष्योको इनका सदा त्याग करना चाहिये, व्योकि सदोष व्रत मलिन वस्त्रके समान सुशो-भित नही होता।। ४६-४८॥

#### अनर्थदण्डवतके अतिचार

कन्दर्षश्च कीत्कुस्यं च मौक्यं चासमीक्य व । अधिकस्य समारम्म स्वप्रयोजनमन्तरा ॥ ५९ ॥ भोगोपभोगयस्तूनां सग्रहोऽनर्थको महान् । चित्तविक्षेपकारित्वादाकुलताविधायक ॥ ६० ॥ अतिचारा इमेत्याज्यास्तृतीयेऽनर्थदण्डके । सक्यप्राप्तियंतो नास्ति सदोष व्रतधारणे ॥ ६९ ॥

अर्थ-कन्दर्भ-रागिमिश्रित भण्ड वचन बोलना, कौत्कुच्य-उसके साथ भरोरसे कुचेब्टा करना, मौखर्य-उसके साथ निरर्थक अधिक बोलना, स्वकोय प्रयोजनके न होने पर भी विचार विना अधिक आरम्भ कराना और भोगोप मोगको वस्तुओका निरर्थक ऐसा बड़ा सप्रह करना जो चित्तविक्षेपका कारण होनेसे आकुलता उत्पन्न करने वाला हो। अनर्थ-दण्डवत नामक तृतीय गुणव्रतके ये अतिचार छोडने याग्य है क्योंकि सदोष व्रतके धारण करने पर लक्ष्यको प्राप्ति नही होतो।। ४६-६१।।

#### सामाधिकशिक्षाव्रतके अतिचार

चेतसश्चञ्चलत्वं च वचोदुष्प्रणिधानता।
शारीरस्यान्यथावृत्तिरावरामाव एव च ॥ ६२ ॥
पाठस्य विस्मृतिश्चेते सामायिकव्यतिक्रमाः।
त्याज्याः सुश्चावकैतित्यं निन्दनीया महर्षिमि ॥ ६३ ॥
अर्थ—चित्तकी चञ्चलता, वचनको दुष्प्रणिधानता, शरोरको
अन्यथा-वृत्ति—इधर-उधर देखना, आदरका अभाव और पाठको
विस्मृति, ये सामायिकके अतिचार महर्षियोके द्वारा निन्दनोय है । उत्तम
श्रावकोको इनका त्याग करना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥

#### प्रोबधोपवास शिक्षावतके अतिचार

अवृष्टामाजितस्थाने मलाबीनां विमोचनम् । अवृष्टामाजितस्थाने संस्तरस्य प्रसारणम् ॥ ६४ ॥ अवृष्टामाजिताबानमावराभाव एव च । तिथेर्व्यक्तिक्रमश्चापि विस्मरण विधेरपि ॥ ६४ ॥ शिक्षाव्रतस्य विज्ञेया द्वितोयस्य व्यतिक्रमाः । एते सर्वेऽपि सत्याज्या निर्मलव्रतवाञ्छिभिः ॥ ६६ ॥

अर्थ — क्षुधासम्बन्धो शिथिलताके कारण बिना देखे, बिना शोधे स्थान पर मलादिकका छोड़ना, बिना देखे, बिना शोधे स्थान पर विस्तर आदिका फैलाना, बिना देखे, बिना शोधे उपकरण आदिका ग्रहण करना, आदरका अभाव और उपवासको तिथिका उल्लघन करना, ये द्वितीय शिक्षात्रतके अतिचार हैं। निर्मल त्रतको इच्छा रखने वाले पुरुषोके द्वारा ये सभी छोडने योग्य हैं।। ६४-६६॥

मोनोपमोग परिमाण शिक्षावतके अतिचार

लील्यात्सिचित्तससेवा सिचतेन युतस्य च। मिश्रस्य च सिचतेन भोगोऽभिषवसेवनम्॥ ६७॥ दुष्पनवस्य पदार्थस्य ग्रहण च।तिगृद्धितः। शिक्षात्रत तृतीयस्य परिस्याज्या अतिक्रमाः॥ ६८॥ इन्दुर्यया कलक्क्षुन युक्तो नेव विशोभते। तथा वोर्षस्य सयुक्तो व्रतो नेवात्र शोभते॥ ६९॥

अर्थ-भोगाकाकाको आतुरतासे सचित्त वस्तुका सेवन करना, सिवत्तसे सम्बद्ध वस्तुका सेवन करना, सिवत्तसे मिलो हुई वस्तुका

सेवन करना, विकारवर्द्धक गरिष्ठ वस्तुका सेवन करना और दुष्पक्व— वर्धपक्व या अर्धदेग्ध पदार्थको ग्रहण करना, ये भोगोपभोग परिमाण नामक तृतीय शिक्षात्रतके अतिचार है। इनका परित्याग करना चाहिये क्योंकि जिस प्रकार कलच्चसे युक्त चन्द्रमा सुशोभित नही होता, उसी प्रकार दोषोसे युक्त वती इस भूतल पर सुशोभित नही होता।। ६७-६६॥

#### अतिथि सविभाग व्रतके अतिचार

सिचत्तभाषने बत्तः पिहितस्य शिवत्ततः। परैः प्रदीयमानस्य मात्सर्यमितरैजंनैः॥ ७०॥ कालस्योत्लञ्जनं बाने प्रमाववशतो नृणाम्। तुर्यशिक्षावतस्यते बोषास्त्याज्याः सवा बुधैः॥ ७९॥

अर्थ-सचित्त-हिरत पत्ते आदि बर्तन पर रक्खा हुआ आहार देना, सचित्त-हिरत पत्र आदिसे ढका हुआ आहार देना, परव्यप-देश-दूसरेसे आहार दिलाना, मात्सर्य-अन्य दातारोसे ईर्ष्या करना और कालोल्लघन-प्रमादवण दानके योग्य समयका उल्लघन करना, ये पाच अतिथिसंविभाग नामक चतुर्यं शिक्षावतके अतिचार ज्ञानी जनोके द्वारा सदा छोड्ने योग्य है। ७०-७१।।

#### सल्लेखनाके अतिचार

जीविताससनं जातु मरणाशसनं क्वचित्। मित्रः सहानुरागश्चानुबन्धो भृक्तशर्मणः॥ ७२॥ निवान चेति विजेबाः सन्यासस्य व्यतिक्रमाः। एते सर्वे परित्याज्याः स्वर्गमोक्षाभिलाविभिः॥ ७३॥

अर्थ कभी जीवित होनेकी आकाक्षा करना, कही कब्ट अधिक होने पर जरदी मरनेको इच्छा करना, मित्रोके साथ अनुराग रखना, पूर्वभूक्त सुखका स्मरण करना और निदान—आगामो भोगोको इच्छा रखना, ये सन्यास—सल्लेखनाके अतिचार जानने योग्य है। स्वगं-मोक्षके इच्छुक पुरुषोको इन सब अतिचारोका परित्याग करना चाहिये॥ ७२-७३॥

#### वत और शीलका विभाग

अणुत्रतानि कच्यन्ते व्रतशब्देन सूरिभि।। शेखाणि सप्त कच्यन्ते शीलशब्देन सूरिभिः॥ ५४॥ कुषीवला यथा लोके परितः सेत्रसचयम्। कृत्वा बृति सुरक्षन्ति बुर्लमां सस्यसम्पदम्।। ७५॥ तथा शोलानि सधृत्य प्रतिनो मानवा मृषि। अत्यन्त बुर्लमां लोके रक्षन्ति वतसम्पदम्॥ ७६॥

अर्थ-अण्वत, आचार्यों द्वारा व्रत शब्दसे कहे जाते हैं और शेष सात-तीन गुणवत, चार शिक्षावत, शील शब्दसे कहे जाते हैं। जिस प्रकार लोकमे किसान खेतोके चारो ओर बाड़ लगाकर दुर्लभ धान्य सपत्तिकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार पृथिवो पर वृती मनुष्य शीलोको धारण कर लोकमे अत्यन्त दुर्लभ वृतरूप सम्पत्तिकी रक्षा करते हैं॥ ७४-७६॥

अब आगे श्रावकोको जिनपूजा आदिका निर्देश देते है-

भक्त्या जिनेन्द्रदेवस्य द्रव्यः सारतरंरिह । अर्चा नित्य विधेयास्ति सर्वसंकटहारिणो ॥ ७७ ॥ मन्दिराणि यथाशक्ति जिनदेवस्य भक्तितः । निर्मापयितुमहाणि मेश्तुल्यानि सर्वदा ॥ ७८ ॥ तेषु जिनेन्द्रदेवस्य प्रतिमाश्चापि सुन्दराः । स्थापनीया प्रतिष्ठाभिः कृत्वा भव्य महोत्सवम् ॥ ७९ ॥

अर्थ-श्रावकोको प्रतिदिन अत्यन्त श्रेष्ठ अष्ट द्रव्योके द्वारा भक्ति-पूर्वं किनेन्द्रदेवको पूजा करना चाहिये क्योकि जिनपूजा सब सकटोको हरने वाली है। श्रावकोको सदा भक्तिपूर्वक सुमेष्ठके समान-उत्तुङ्ग जिनमन्दिर भी यथाशक्ति बनवानेके योग्य है, तथा उनमे प्रतिष्ठाओ द्वारा महोत्सव कर जिनेन्द्र भगवान्की सुन्दर-मनोज्ञ प्रतिमाएँ स्थापित करना चाहिये॥ ७७-७६॥

आगे जिनवाणोके प्रसारका निर्देश देते है-

जिनवाणी प्रसाराय प्रयत्नो व्रतिभिजंनैः।
कार्यः सदा स्वद्रव्येण संचितेन सुमिनततः॥ ८०॥
विद्यालयाश्च संस्थाप्यारछात्रवृन्देन संयुताः।
विद्यालयाश्च संस्थाप्यारछात्रवृन्देन संयुताः।
विद्यालयाश्च संयोज्या योग्यवृत्त्याभितोषिताः॥ ८९॥
विद्यांसो वानमानाहीः सच्छास्त्रेषु कृतश्रमाः।
साम्प्रतं जिनशास्त्राणामाधाराः सन्ति ते यतः॥ ८२॥
निर्यस्यमुद्रयोपेता विरक्ता भवभोगतः।
सारवदातम हितोश्चक्ताः परकस्याणकाङ्गिसमः॥ ८३॥

मुनयोऽपि सदावन्द्या जैनवर्मप्रभावका । जनतानम्बदायिनी ॥ ८४ ॥ तेवां प्रभावना कार्या लोके दीनहीनजना कारण्यावहमूर्तयः। अन्तवस्त्राविदानेन रक्षणीयाः सवा नरे: ॥ ८५ ॥ आरोग्यलाभसंस्थान निचया धनदानतः। सदा स्वीय शरीर सहयोगतः ॥ ८६॥ लोककत्याण कारोणि कार्याणि विविधान्यपि । यथाशक्ति विधेयानि करुणापुर्णे मानसैः ॥ ८७ ॥

अर्थ-वतो मन्द्योको अपने सचित द्रव्यके द्वारा सदा भक्तिपूर्वक जिनवाणीके प्रसारके लिये कार्य करना चाहिये। छात्र समृहसे सहित विद्यालय भी स्थापित करना चाहिये और उनमे योग्यवृत्तिसे सतो-षित अध्यापकोको सयोजित करना चाहिये। समीचीन शास्त्रोमे परि-श्रम करने वाले विद्वान् भी दान तथा सम्मानके योग्य है क्योंकि वे इस समय जिनशास्त्रोके आधारभूत हैं। निर्यंन्थ मुद्रासे सहित, ससार सम्बन्धो भोगोसे विरक्त, निरन्तर आत्महितमे तत्पर, परकल्याणके इच्छ्क तथा जैनधर्मकी प्रभावना करने वाले मृनि भी सदा वन्दनोय है। जनसमृहको आनन्द देने वाली उनको प्रभावना करना चाहिये। जिनके शरोरको देखकर करुणा उत्पन्न होतो है ऐसे दीन-हीन मनुष्य भी लोकमे सदा अन्त-वस्त्रादि देकर रक्षा करनेके योग्य है। आरोग्य लाभके सस्यान जो औषधालय आदि हैं वे भी धन-दानसे तथा अपने शारीरिक सहयागसे सदा पोषणीय है -पूष्ट करनेके योग्य है। जिनका हृदय करुणासे पूर्ण है ऐसे मनुष्योको यथाशक्ति लोककल्याणकारो अन्य कार्य भी करनेके याग्य है।। द० द७।। आगे प्रतिमाओका वर्णन करते है-

अत्रत्याख्यानावरण मोहस्य क्षयोपशमात्।
प्रत्याख्यानावृतेः किश्वोवयस्य तारतम्यतः। ८८।।
आवकोऽयं यथाशक्ति प्रतिमानु प्रवर्तते।
प्रतिमाः सन्ति ता एता एकावस भिता भृवि॥ ८९॥
वर्गानिको व्रती चापि सामायिकसमुद्यतः।
प्रोषधवतधारी च सचित्तत्याग तत्परः॥ ९०॥
रात्रिभृक्तिपरित्यागः सङ्गत्यागेन शुम्भितः॥ ९१॥

विगतानुमतिः किश्व सन्तुष्टः स्वात्मतस्यवि । उद्दिष्टान्न परित्यागी तत्रस्या श्रावका मताः ॥ ९२ ॥ क्रमशोवर्धमानेन संयमेन सुशोभिता । एषां क्रमण वक्ष्यानि लक्षणानि यथागमम ॥ ९३ ॥

अर्थ —अप्रत्याख्यानावरण नामक चारित्रमोहके क्षयोपशम और प्रत्याख्यानावरण कथायके उदयको तरतमता—हीनाधिकतासे यह श्रावक अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमाओमे प्रवृत्त होता है—उन्हें धारण करता है। वे प्रतिमायें यहा ग्यारह है—१ दर्शनिक, २ व्रतो, ३ सामियकी, ४ प्रोषधत्रतधारी, ५ सचित्त त्यागी, ६ रात्रिभृक्ति त्यागी, ७. ब्रह्मचयंसे सुशोभित, = आरम्भ त्यागो, ६ परिग्रहत्याग-से सुशोभित, १० अपनी आत्म-संपदामे संतुष्ट रहने वाला अनुमति त्यागी और ११ उच्छिष्टान्न परित्यागो, ये ग्यारह प्रतिमाए हैं। इनमे स्थित रहने वाले व्रतो, श्रावक कहलाते है। ये श्रावक क्रम से बढते हुए चारित्र से सुशोभित रहते हैं। अब यहा क्रम से आगम के अनुसार इनके लक्षण कहूंगा।। ==-६३।।

दर्शनिक भावक ( प्रथम प्रतिमाधारी ) का लक्षण सम्यग्दर्शनस्यम्नः सप्तब्यसनदूरगः। अध्यम्लगुणैर्यको दर्शनिकः समुच्यते ॥ ९४ ॥ देवशास्त्रगुरूणां यो मोक्षमार्गोपयोगिनाम्। श्रद्धया परया युक्त सम्यग्द्धिः स उच्यते॥ ९५॥ द्यतं मांसं च मद्यं च वेश्याखेटकी तथा। चौर्यं परपुरन्ध्रीणां सेवनं व्यसनं मतम्।। ९६।। एवां बस्य परित्यागी दर्शनिक: स उच्यते। 'मद्यं मांसं च श्रीद्रं च यो नाश्नाति कदाचन ॥ ९७ ॥ नोद्रम्बरादिकं भड़क्ते न भुड़क्ते निशि जात्विष । कुरते जीव कारुणं करोति जिनदर्शनम ॥ ९८ ॥ नावलेऽगालित नीरं स स्वाम्म्ल गुणाश्रयी। परमेकिठपदाम्भोजं शरणं गलवान् सुधीः॥ ९९॥ एव बर्शनिको मुनं विरक्तो भवभोगतः। प्रथमः थावकः प्रोक्तो जैनागम विशारवै: ॥ १००॥

१. मद्य पल मधु निकासन पञ्चफली विरति पञ्चकाप्तनृति।
 जीवदया जलंगालन मिति च क्विचिष्ट मूलगुणा ॥
 सागार धर्मामृत

अर्थ—जो सम्यग्दर्शन से सहित हो, सात व्यसनों से दूर हो, आठ
मूलगुणो से युक्त हो वह दर्शनिक श्रावक कहलाता है। जो मोक्ष मागं
मे उपयोगी देव शास्त्र गुरु की उत्कृष्ट श्रद्धा से युक्त हो, वह सम्यग्दृष्टि
कहा जाता है। जुआ, मास, मिंदरा, वेश्या, शिकार, चोरी और
परस्त्री सेवन ये सात व्यसन माने गये हैं। इनका परित्यागो दर्शनिक
होता है। जो कभी भी मद्य, मास, मघु को नही खाता है, न उद्मुखर
आदि पाच फलोंको खाता है, न कभी रात्रि मे भोजन करता है, जोव
दया पालता है, जिनदर्शन करता है और बिना छना पानो नही लेता,
वह अष्टमूल गुणो का घारक होता है। साथ ही जो ससारक भोगोसे
विरक्त हो पञ्चपरमेष्ठीके चरण कमलोकी शरण को प्राप्त हुआ है
वह जैनागमके जाता पुरुषोके द्वारा दर्शनिक नामक प्रथम श्रावक कहा
गया है। ६४-१००।।

व्रतिक भावक ( दूसरी प्रतिमा ) का लक्षण

द्वादशत्रत सम्पन्नो जैनाचारपरायणः। त्रतिकः कथ्यते लोके द्वितीयः आवकस्तया।। १०१॥

अर्थ-जो पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन बारह व्रतोसे सहित तथा जैन कुलोचित आचारमे तत्पर है वह जगत् मे व्रतिक-द्वितीय प्रतिमाद्यारी श्रावक कहलाता है ॥ १०१ ॥

सामायिकी ( तृतीय प्रतिमा ) का सक्षण

सामायिकं त्रिसन्ध्यासुत्रत्यहं विद्याति यः। सामायिकी स सम्त्रोक्तस्तन्वचिन्तन तत्परः॥ १०२॥

अर्थ—जो प्रतिदिन तीनो संघ्याओमे सामायिक करता है तथा तत्त्व विचार करनेमे तत्पर रहता है वह सामायिकी—वृतीय प्रतिमाधारी श्रावक कहा गया है ॥ १०२ ॥

> प्रोवधिक ( वतुषं प्रतिमा ) का लक्षण अष्टम्यां च चतुर्देश्यां प्रोवधं नियमेन यः। करोति रुचि सम्पन्न स हि प्रोवधिको मत ॥ १०३॥

अर्थ-जो रिविपूर्वक अष्टमी और चतुर्दशोको नियमसे प्रोषध करता है वह प्रोषधिक चतुर्थं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है।। १०३॥ सिक्तत्थागी (पञ्चम् प्रतिभा ) का लक्षण

सिक्तं बस्तु नो भूक्ति योऽम्भः पत्रफलदिकम्।

स सिक्तपरिस्थागी कथ्यते दयया युतः॥ १०४॥

अर्थ--जो दयासे युक्त होता हुआ पानी, पत्र तथा फलादिक सिक्त
वस्तुको नही खाता है वह सिक्त त्यागी पन्तम श्रावक कहलाता
है॥ १०४॥

रात्रिभृक्ति त्यागी ( वच्छ प्रतिमा ) का स्थक्ष रात्रिमध्ये न यो मुड्क्ते मोकनं च चतुर्विधम् । रात्रिभृक्ति परित्यागी वच्ठोऽभी श्रावक. स्मृतः ॥ १०५॥

अर्थ--जो रात्रिमे चार प्रकार का भोजन नही करता है वह रात्रि-भुक्ति त्यागी षष्ठ श्रावक कहलाता है।। १०४॥

> बह्मचारी (सप्तम प्रतिमा ) का सक्षण बारमात्रपरित्यागी बह्मचारी समुख्यते। विरक्तिमादमापन्नो विभीतश्य मदार्णवात्।। १०६।।

अर्थ--जो स्त्रो मात्रका परित्यागी है, वैदाग्यभावको प्राप्त है तथा संसार सागरसे भयभोत है वह ब्रह्मचारी सप्तम प्रतिमाका धारी श्रावक कहलाता है ॥ १०६॥

आरम्मत्यागी (अष्टम प्रतिमा) का सक्षण पुरासंचितवित्तेषु सम्तुष्टोऽण्यगतस्पृहः । व्यापारस्य परित्यागी त्यक्तारम्भः समुक्यते ॥ १०७॥

अर्थ-जो पहले संचित किये हुए धनमे संतुष्ट है, अन्य धनमे जिसकी इच्छा समाप्त हो गई है और जिसने व्यापारका परित्याग कर दिया है वह आरम्मत्यागो अष्टम प्रतिमाधारो श्रावक कहलाता है।। १०७।।

अपरिवह ( नवन प्रतिमा ) का सक्षम मुक्त्वा ह्याबश्यकं वस्त्रं भावनं च कटादिकम् । यो नान्यव्द्यनमादले सोऽपरिवह उच्यते ॥ १०८॥

अर्थ-जो आवश्यक वस्त्र, बर्तन और चटाई आदिको छोडकर अन्य परिप्रहको ग्रहण नहीं करता है वह अपरिप्रह नवम प्रतिमाधारी आवक कहलाता है।। १०८।। अनुमतिविरत ( दशम प्रतिमा ) का लक्षण

व्यापारगृह निर्माण प्रमृतौ नानुमोदनम् । कुरते यः स विज्ञेयोऽनुमतेविरतोगृही ॥ १०९ ॥

अर्थ--जो व्यापार तथा गृह निर्माण आदिमे अनुमोदना नही करता है उसे अनुमतिविरत श्रावक जानना चाहिये॥ १०६॥

> उद्दिष्टत्याग (ग्यारहवीं प्रतिमा ) का स्वरूप उद्दिष्टं चान्नपानादि यो न गृह्णाति जात्जित्। ज्ञेय उद्दिष्ट सन्त्यागी स एकादश उत्तम. ॥ ११० ॥ उद्दिष्टत्याग भेदस्य हो भेदो च निरूपितो। क्षरुलकश्चेति प्रसिद्धौ चरणागमे ।। १११ ॥ ऐलक कौषीनमात्रकं धसे लिङ्कावरणमेलकः। क्षल्लकस्तु समादत्तेऽतिरिक्त खण्डवस्त्रकम् ॥ ११२ ॥ ऐलक पाणिभोज्यस्ति क्षत्लक पात्रभोजिक । उपविश्यंव भुञ्जाते क्षुल्लको ह्येलकस्तथा॥ १९३॥ ऐसक कुरुते लुञ्चं केशानां च यथाविधि। क्षुल्लकोऽपनयेत् केशान् कर्तर्यापि करेण वा ॥ ११४॥ केकि विच्छ च गृह्णीतो जीवानां रक्षणाय तौ । गौचबाधानिवृत्यर्थमादवाते कमण्डलुम् ॥ ११५ ॥ आर्या बत्ते सितां शाटी षोडशहस्तसंमिताम्। क्षुल्लिका च समादत्ते घवल तुत्तरच्छदम् ॥ ११६॥ ऐलकवत् परिज्ञेय आसां चर्यादिसंविधिः। आधिकास्तूपचारेण महात्रतयुता मताः॥ १९७॥ क्षुत्लिकाः श्राविका एव वर्तन्ते नात्र संशय । यैः कृतं सफल जन्म निर्दोषाचार धारणात् ॥ ११८ ॥ घन्यास्ते धन्यभागास्ते शुब्कप्रायभवार्णवाः। मुनीनां महता वृत्तं रक्षितुं शक्तुवन्ति नो ॥ १९९॥ तेषां कृते प्रयासोऽयं श्रावकाचार वर्णने। जैनधर्मो यतः सर्वजीवानां हिस कारकः॥१२०॥

अर्थ--जो अपने उद्देश्यसे बनाये गये अन्न पानोको कभी ग्रहण नहीं करता वह उदिग्ट त्यागी एकादश प्रतिमाधारो उत्तम आवक माना गया है। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाके दो भेद कहे गये हैं--एलक और क्षुल्लक। ये दोनो भेद चरणानुयोग मे प्रसिद्ध है। ऐलक कौपीन नामक लिङ्गका आवरण (लंगोटो) घारण करते हैं और क्षुल्लक कौपीनके सिवाय एक खण्ड वस्त्र भो ग्रहण करते हैं। ऐलक हाथमे हो भोजन करते हैं परन्तु झुल्लक पात्रभोजी होते हैं। ऐलक और झुल्लक— दोनो ही बैठकर आहार करते हैं। ऐलक, विधि अनुसार केशोंका लोच करते हैं और क्षुल्लक लोच, कैचो अथवा उस्तराके द्वारा केशोंको दूर करते हैं। दोनों हो जीव-रक्षाके लिये मयूरपिच्छ ग्रहण करते हैं और शौचबाधा की निवृत्तिके लिये कमण्डलु घारण करते हैं।

आर्यिका सोलह हाथकी सफेद साडी ग्रहण करती है और क्षुल्लिका साडोंके उपर एक सफेद चहर भी रखतों है। इन सबको चर्याविधि ऐलक के समान जानना चाहिये। आर्यिकाए उपचारसे महाव्रतसे युक्त कहो गई हैं परन्तु क्षुल्लिका श्राविका ही है इसमें संशय नहीं करना है। ग्रन्यकर्ता कहते हैं कि जिन्होंने निर्दोष-चारित्र धारण करनेसे अपना जन्म सफल किया है वे धन्य हैं तथा धन्यभाग हैं, उनका संसार-सागर प्राय सूख गया है। बडे-बडे मुनियोका चारित्र धारण करनेको जिनको शक्ति नहीं है उनके लिये श्रावकाचारका वर्णन करनेके लिये मेरा यह प्रयास है क्योंकि जैनधमें सब जीवोका हित करने वाला है।। १९०-१२०।।

आगे इस प्रकरणका समारोप करते हैं--

वृतं मुनीनां गृहिणां नृणां च यथेच्छमाचर्य महोत्सवेन ।
दु:बान्निवृत्योत्तमसौड्यराशौ मग्ना भवेयुः सतत पुनांसः ॥ १२१ ॥
भाचार एव प्रथमोऽस्ति धमं इति भृति ये हृदयं घरन्ते ।
ते श्वभदुःखाद् विनिवर्तमानाः स्वर्गापवर्गीय मुखं लमन्ते ॥ १२२ ॥
भयं—ग्रन्थकारकी भावना है कि मृनियो तथा गृहस्य मानवोके
चारित्रको हर्षपूर्वक इच्छानुसार धारणकर पुरुष दुःखसे निवृत्त होते हुए
उत्तम-मुख समृहमे सदा निमग्न रहे । 'आचारः प्रथमो धर्मः' आचार
पहला धमं है इस श्रुतिको जो हृदयमे धारण करते हैं वे नरक के दुःखसे
दूर रहते हुए स्वर्गं और मोक्षके सुखको प्राप्त होते हैं ॥ १२१-१२२ ॥

इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणिमे श्रावकाचारका वर्णन करने वाला द्वादश प्रकाश पूर्ण हुआ।

#### वयोदश प्रकाश

#### सवमासंबगलव्य-अधिकार

#### मंगलाचरणम्

संसाराविधनिमन्त जन्तुनिवहानुद्धत् कामीजनै-निविध्दां सुदृढां सुरत्ननिमृतां रत्नत्रयीं पावनीम्। नौकां ये ह्यवलम्ब्य निर्वृतिपुरीं गच्छन्ति संमीदत-स्तानेतान् सुगुरून् गुरून् गुणगर्णेनित्यं नमस्याम्यहम्॥ १॥

अर्थ-संसार-सागर मे निमम्न जीवसमूहोका उद्धार करने के इच्छुक जिनेन्द्र भगवन्तोके द्वारा निर्दिष्ट, सुदृढ, सुरत्नोसे परिपूर्ण और पवित्र रत्नत्रयो रूपी नौकाका अवलम्बन लेकर जो प्रमोदसे निर्वाणपुरोकी ओर जा रहे हैं तथा गुणोके समृहसे श्रेष्ठ हैं उन, इन सद्गुहओको मैं नित्य ही नमस्कार करता हू ॥ १॥

आगे देशचारित्र प्राप्त करनेके लिये अन्तरङ्ग कारणभूत कर्मोंकी क्या कैसो दशा होतो है, इसका संक्षेपसे वर्णन करते हैं—

देशचारित्र संप्राप्त्यं कर्मणां कीवृशी स्थितिः ।
भवतीति विचारोऽयं संक्षेपाबिह बीयते ॥ २ ॥
संयमासंयमो लोके बारित्र वेशतो मतम् ।
त्रसाहसानिवृत्तत्वात्संयमो व्यवह्रियते ॥ ३ ॥
सत्त्वात्स्यावर हिसायाः कचितोऽसंयमस्तया ।
विवक्षामेवतः सार्वं संयमासंयमो मतः ॥ ४ ॥
सव्वृष्टेरेबचारित्र वेशतः सर्वतोऽपि वा ।
संवर्त्वर्हता लोके मिष्यावृष्टेरमहंता ॥ ४ ॥

अर्थं—देशचारित्रकी प्राप्तिके लिये कर्मोंकी कैसी स्थिति होती है, यह विचार संक्षेपसे यहा दिया जाता है। सयमा संयमको लोकमे देशचारित्र माना गया है। त्रस हिंसा से निवृत्त होनेके कारण संयम-का व्यवहार होता है और स्थावर हिंसाके विद्यमान रहनेसे असंयम कहा गया है। विवक्षाभेदसे संयमासंयम एक साथ माना गया है। देश-चारित्र और सकलचारित्रको धारण करनेकी योग्यता सम्यग्दृष्टिके होती है, मिथ्यादृष्टिमें उसकी अनहंता—अयोग्यता या अपात्रता है ॥ २-४ ॥

आगे उपशामनाका लक्षण तथा उसके भेद बताते हैं-

स्विध्याहत् प्रतिष्यककर्मणाम् । भवत्येव विधिरत्रोपशामना ॥ ६ ॥ नियोगेम प्रकत्वादिविमेदेन चतर्चा सा आविमाष्टक वायाणामुबयाभाव एव संयमासंयमप्राप्ती त्रकृत्यूपशमी यद्यपि वर्तते चात्र प्रत्याख्यानावृतेस्तवा ॥ ८ ॥ सञ्ज्वलनाह्य मोहस्य प्रकृतीनां च सन्तनेः। नवानां नोकवायाणामुख्योऽपि यवाविधि ॥ ९ ॥ कर्तृत्वं वेशकारित्रधातने। किञ्चिद्धि वर्तते तेवां बेशघातित्वहेतुतः॥ १०॥ प्रत्याख्यानाबृतेरस्ति यद्यपि सर्वघातिता । तयापि देशवृत्तस्य धातने देशघातिता ॥ १९ ॥ तरसरयप्यूषये तस्य न बाह्या तत्र वर्तते। सञ्ज्वलनाकवायास्त सन्त्येव देशघातिनः॥ १२॥

अर्थ—चारित्रलब्धि और देशचारित्र—दोनों लब्धियोंको प्राप्त करनेके लिये नियमसे प्रतिबन्धक कर्मोंको उपशामना विधि होती है। प्रकृति आदिके भेदसे वह उपशामना चार प्रकारको मानी गई है। अर्थात् प्रकृति-उपशामना, स्थिति-उपशामना, अनुभाग-उपशामना और प्रदेश-उपशामनाके भेदसे उपशामनाके चार भेद हैं।

संयमा-संयमको प्राप्तिमें वादिके बाठ कवाय—अनन्तानुबन्धी चतुष्क और अप्रत्यास्यानावरणचतुष्कका उदय नहीं रहना प्रकृत्यु-पशामना मानी गई है। यद्यपि यहा प्रत्यास्यानावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क और नोकवायोका यथाविधि उदय रहता है तथापि देश-चारित्रके घातनेमें उनका कुछ भी कतृंत्व नहीं है। स्योकि वे देश-चारित्रके घातनेमें देशघाति रहते हैं। यद्यपि प्रत्यास्यानावरण सर्व-घाति प्रकृति है तथापि देश-सयमके घातनेमें उसे देशघाति माना जाता है। इसलिये उसका उदय रहते हुए भी देश-संयममे बाधा नहीं आतो। संज्वलन कवाय चतुष्क और नोकवाय नवक तो देशघाति हैं ही॥ ६-१२॥ आगे स्थिति-उपशामना, अनुभाग-उपशामना और प्रदेश-उपशामनाका कथन करते हैं—

बाधक प्रकृतीनां यो नोवयस्तत्र वर्तते।
स्थित्युपशमनासैका द्वितीयात्वत्र कथ्यते।। १३।।
सर्वकर्मप्रकृतीनामग्तःकोटी कोटी त्थितिः।
एतस्या अधिकस्तस्या नोवयस्तत्र बर्तते॥ १४॥
प्राप्तोवयकषायाणां सर्वघाति प्रवेशकाः।
बायान्ति ह्युवयं नैव सानुभागोपशामना॥ १४॥
पूर्वोक्तानां कषायाणां य प्रवेशोवयो न हि।
स एव च प्रवेशानां कथ्यते चोपशामना॥ १६॥

सर्थ—बाधक प्रकृतियोका जो वहाँ उदय नही रहता है वह एक स्थित्युपशामना है और द्वितीय स्थित्युपशामना यह कहलाती है कि सर्व कर्म प्रकृतियों को स्थित अन्तःकोटी कोटी ही रह जातो है इससे अधिक स्थितिका वहा उदय नहीं रहता। उदयागत कथायोंके सर्व-धाति प्रदेश उदयमें नहीं आते, यही अनुभागोपशामना है। पूर्वोक्त कथायोंका जो प्रदेशोदय नहीं है वहीं प्रदेशोपशामना कहीं जाती है। १३-१६।।

भौपशिमकसम्यक्त्वसहिता वेदकेन वा!
भायिकैणयुता वापि मनुजाः शान्तचेतसः॥ १७॥
भायिकेतर सम्यक्त्व युगमुक्ता युगास्तथा।
लगन्ते देशचारित्रं कषायस्यातिमान्छतः॥ १८॥
भव्या निकट संसारा विरक्ता भवमोगतः।
कि कि न साध्यते लोके कषायोद्रेकहानितः॥ १९॥
मिण्यावृगि लोकेऽस्मिन् सम्यक्त्वं देशसंयमस्।
युगवस्तभते क्वापि काललव्य प्रमावतः॥ २०॥
देवायुर्वर्जयत्वा चेतरेषामायुषां पुनः।
ससा तु विद्यते येषां तिरक्वां वा नृषां तथा॥ २९॥
तिस्मन् भवे न ते जीवा लभन्ते देशबृक्तकम्।
यैनंबद्धं परस्यायुर्बद्धं चेत्सुरसंश्रकम्। २२॥
योग्यास्त एव सम्यत्र प्रहीतुं देश संयमम्।
व्यवस्थेयं बुधैर्बोध्या संयसप्रहणेऽपि स्न॥ २३॥

अर्थ-औपशिमिक, बेदक अथवा कायिक सम्यक्त्वसे सिंहत, शान्तिचित्तके धारक मनुष्य और क्षायिक सम्यक्त्व को छोड़कर शेष दो सम्यग्दर्शनोंसे सिंहत तियं क्ष्म भी कषायोंकी मन्दतासे देशचारित्र-को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य और तियं क्ष्म भव्य, निकट संसारी और भवभोगोसे विरक्त रहते हैं। ठीक ही है लोकमें कषायो की मन्दता से क्यान्या सिद्ध नहीं होता है। इस लोकमें मिथ्यादृष्टि भी कहीं काल-लिधके प्रभावसे एक साथ सम्यक्त्व और देशसयम को एक साथ प्राप्त कर लेते हैं। जिन मनुष्य और तियं क्ष्मोंके देवायु को छोड़कर परभव सम्बन्धी अन्य आयु को सत्ता है वे देशचारित्र को प्राप्त नहीं होते। देश-चारित्र उन्हे प्राप्त होता है जिन्होंने परभव सम्बन्धो आयु का बन्धन किया हो और किया हो तो देवायुका हो किया हो, वे ही इस जगत्में देशसंयम ग्रहण करनेके योग्य होते हैं। यह व्यवस्था संयम—सकल-चारित्र ग्रहण करनेके योग्य होते हैं। यह व्यवस्था संयम—सकल-चारित्र ग्रहण करनेके विषयमें भी ज्ञानी-जनोंके द्वारा ज्ञातव्य है।। १७-२३॥

आगे देश चारित्रको धारण करते समय प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि जीव कितने कश्ण करता है ? यह कहते हैं—

आद्योषशमसम्यक्षव सहितो मानवो मृगः।
लभते यदि चारित्रं संयमासंयनामिश्रम्॥ २४।।
परिणामविशुद्ध्याढघः कुरुते करणत्रयम्।
अञ्च प्रवृत्तप्रभृति मावशुद्धिसमन्वितम्।। २५॥

अर्थ-प्रथमोपशम सम्यग्दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्यञ्च यदि संयमाः सयम नामक देशचारित्र को ग्रहण करता है तो वह भावोको विशुद्धि-से युक्त होता हुआ भावशुद्धि सहित अध प्रवृत्त आदि तोनो करण करता है।। २४-२५।।

आगे वेदक सम्यग्दृष्टि अथवा वेदक कालके भीतर रहने वाला मिथ्या-दृष्टि जीव, देशसयम प्राप्त करनेके लिये कितने करण करता है यह कहते हैं—

> वेदकेन युतः कश्चिद् यद्वा मिध्याद्गेव वा । अन्तर्वेदक कासस्यः समं वेदक सद्दृशा ॥ २६ ॥ प्राप्नोति देशचारित्रं युगपत् क्षीणसंसृतिः । अनिवृत्ति विहायासी कुरते करणद्वयम् ॥ २७ ॥

अर्थ—वेदक सम्यग्दर्शनसे सहित अथवा वेदक कालके भौतर स्थित कोई अल्पसंसारी मिथ्याद्ष्टि जीव वेदक सम्यग्दर्शन और देशचारित्र-को एक साथ प्राप्त करता है तो वह अनिवृत्तिकरण को छोडकर शेष दो करण करता है ॥ २६-२७॥

आगे किस करणमे क्या कार्य होता है, यह कहते हैं-अध.प्रवृत्ततः पूर्वे जायमान विशुद्धितः। बायुर्वर्जमरोषाणां कर्मणां स्थितिबन्धनम् ॥ २८ ॥ क्रुरुतेऽन्तः कोटीकोटी प्रमितं पुण्यकर्मणाम्। अनुभागं चतुःस्थानमशुभानां तु कर्मणाम् ॥ २९ ॥ ब्रिस्थानीय विधायासी भवेद देशवतीन्युवाः। विशुद्धिरेव वर्धते ॥ ३०॥ अध प्रवृत्तकरणे रियतिकाण्डकघातोऽनुभागकाण्डक सक्षतिः । भवितु' नार्हतस्तत्र योग्यशुद्धेरभावतः ॥ ३९ ॥ न स्यादत्र गुणश्रेणो न चात्र गुण सकनः। अपर्वकरणे प्राप्ते भवन्त्येतानि सर्वतः ॥ ३२ ॥ कुर्वेन्नेतानि सर्वाणि रूभते देशतो दतम्।

बेशवती सदा कुर्यान्निर्जरा गुणश्रेणितः ॥ ३३॥ अर्थ — अधः प्रवृत्तसे पूर्व होने वाली विश्वद्धिसे यह जीव आयुकर्म को छोडकर शेष कर्मों का स्थितिबन्ध अन्त.कोडा-कोडी सागर प्रमाण करता है, पुण्य प्रकृतियों अनुभाग को चतुःस्थानीय गुड, खाड, शकरा अमृत रूप और पाप प्रकृतियों अनुभाग को दिस्थानीय-निम्ब और काजीर रूप करके देशवत धारण करने के सन्मुख होता है। पश्चात् अध प्रवृत्त करण को प्राप्त होता है। उसमे इसकी विश्वद्धि हो बढ़ती है। योग्य विश्वद्धिका अभाव होनेसे स्थिति-काण्डक-घात और अनुभाग-काण्डक-घात नही होते। अतः प्रवृत्तकरणमे न गुण श्रेणी निर्जरा होती है और न गुणसंक्रमण। पश्चात् अपूर्वकरणके प्राप्त होनेपर ये सब कार्य सब प्रकारमे होने लगते हैं। इन सब कार्योंको करता हुआ मनुष्य अथवा तिर्यञ्च देशवतको प्राप्त होता है। देशवतो गुण श्रेणी निर्जरा को सतत् करता है। २६-३३॥

आगे सयतासयत जोव किस गुणस्थानवर्ती है, यह कहते हैं— संयतासंयता जीवा पञ्चमस्थानवर्तिनः। सम्यक्तवर्षभवोपेताः कथ्यन्ते जिनसूरिमि ॥ ३४ ॥ कदानिव् भावशैषित्यादम्मीचैरपि पतिन्त ते। पुनर्भाविवशुद्धित्वासत्रैवा याम्ति शौझतः॥ ३४॥ देशवतयुताः केचिन्मनुषा भावशुद्धितः। महात्रतानि संगृद्धा सप्तमं बान्ति वामकम्॥ ३६॥ भावतः संयमो यत्र वर्तते द्रव्यसंयमः। नियमेन भवत्येव माबो द्रव्ये तु भान्यतः॥ ३७॥

अर्थ-जैनाचारों द्वारा सम्यव्दर्शन रूप वैभवसे सहित संयता-सयत देशचारित्रके धारक पञ्चम गुणस्थानवर्ती कहे जाते हैं। वे कदाचित् भावोको शिथिलतासे यदि नीचे गुणस्थानोमे भी आते हैं तो भावोकी विशुद्धतासे शीघ्र ही पञ्चम गुणस्थानमे हो आ जाते हैं। देशव्रतसे सहित कितने हो मनुष्य महाव्रत प्रहणकर सप्तम गुणस्थानको प्राप्त होते हैं। जहा भावसंयम होता है वहाँ द्रव्यसंयम नियमसे होता है परन्तु द्रव्यसंयमके रहते हुए भावसयम भाज्य है—होता भी है और नहीं भी होता॥ ३४-३७॥

भावार्थ—प्रतिपक्षी कषायका क्षयोपशम होनेसे आत्मामे जो विशुद्धता होतो है वह भाव-सयम कहलाता है तथा शरीरके द्वारा पदानुरूप क्रियाओका होना द्रव्यसंयम है। जिसके प्रतिपक्षी कषायोका अभाव होनेसे भावोमे विशुद्धता उत्पन्न हुई है उसका बाह्य वेष तथा आचरण नियमसे भावानुरूप होता है परन्तु प्रतिपक्षी कषायके मन्द या मन्दतर उदयमे जो द्रव्यसयम बना है उसके भाव-सयम होता भी है और नही भी होता। भावसयम या भावसंयमा-संयमको परीक्षा प्रत्यक्ष जानी हो कर सकते हैं, साधारण लोग नही। वे तो चरणानुयोग के अनुसार निर्दोष आचरणको देखकर उसे संयत या सयतासयत मानते हैं। इसोलिये आहार-दान तथा भक्ति-वन्दना आदिमे चरणानुयोगका आलम्बन प्राह्म बतलाया गया है, करणानुयोग का नही।

अब देशचारित्रका धारक भनुष्य या तिर्यञ्च कहा उत्पन्न होता है, यह कहते हैं—

> देशवतप्रमावेण मनुजाः वोडशाविषम्। स्वर्गं यान्ति ततश्च्युत्वा मदन्ति पुरुषोत्तमाः॥ ३८॥ तिर्यञ्चोऽपि समायान्ति त्रिदिवं वोडशाविषम्। ततश्च्युत्वा महीं यान्ति गृहीश्वा मानुषं भवम्॥ ३९॥

अर्थ —देशव्रतके प्रभावसे मनुष्य सोलहवे स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं और वहासे च्युत होकर उत्तम पुरुष होते हैं। व्रती तिर्यञ्च भो सोलहवे स्वर्ग तक जाते हैं और वहाँसे च्युत हो मनुष्य भव लेकर पृथिवो पर आते हैं॥ ३८-३६॥

आगे देशवती तिर्यञ्चो और मनुष्योका निवास बतलाते हैं-

वेशवतेन सयुक्तास्तियंञ्चो मानवास्तया।
साधंद्वयेषु द्वीपेषु निवसन्ति यथास्थिति॥४०॥
केचित् तियंग्भवा जीवा वेशवत विभूषिता।
स्वयंभूरमणे द्वीपे निवसन्ति प्रमोदतः॥४९॥
एते पूर्वभवायात सुसंस्कार प्रभावतः।
उपवेशाद्ते सन्ति वेशवतं विभूषिताः॥४२॥
नियमेन स्वगं यान्ति भीरवो जीवघाततः।
विरक्ता भवभोगेभ्य प्रकृत्या शान्तचेतसः॥४३॥

अर्थ—देशव्रतसे सहित तियं क्च तथा मनुष्य अपनी-अपनी स्थिति-के अनुसार अढाई द्वीपोमे निवास करते हैं। देशव्रतसे विभूषित कोई तियं क्च स्वयंभूरमण द्वोपमे हर्षपूर्वक निवास करते हैं। ये तियं क्च, पूर्वभवसे आये हुए सुसस्कारोके प्रभावसे उपदेशके विना हो देशव्रतसे विभूषित होते हैं, जोवघातसे डरते रहते हैं, सासारिक भोगोसे विरक्त रहते हैं और प्रकृतिसे शान्तिचत्त होते है एव नियमसे स्वर्ग जाते है।। ४०-४३।।

भावार्थ—मानुषोत्तर पर्वतसे आगे और स्वयंभूरमण द्वीपके मध्यमे स्थित स्वयप्रभ पर्वतसे इस ओर असल्यात द्वीप समुद्रोमे जघन्य भोग-भूमिको रचना है, वहाँ पञ्चिन्द्रिय तिर्यन्त और देवोका निवास है, परन्तु स्वयप्रभ पर्वतसे लेकर अर्धस्वयभूरमण द्वीप, स्वयभूरमण समुद्र और उसके बाद कोनोमे कमंभूमिको रचना है। यहाँके कोई-कोई तिर्यञ्च पूर्वभवागत सस्कारसे उपदेशके बिना हो देशव्रत धारण कर लेते है तथा उसके प्रभावसे स्वगं जाते हैं। मनुष्योका अस्तित्व अढाई द्वीपसे बाहर नहीं है।

आगे इस प्रकरणका समारोप करते हुए इन्द्रिय विजयका उपदेश देते हैं—

> अये प्रमादिनो नरा समाहिता स्त सत्त्वरम्। इसे भ्रमन्ति तस्करा हृषीकव्रेषघारिण ॥ ४४॥

त्वबीय वृत्तरत्नमम बुर्लमं परं धतं। इमे हरन्ति वञ्चनापरा नराधमा इह ॥ ४५ ॥ प्रमावनिद्रितां वशां प्रमुज्ञ्वत प्रमुज्ञ्वत । धरस्य संयमं द्वृत नियम्य बुर्धरं मनः ॥ ४६ ॥ पराजितो विधोयतां हृबीक शत्रुसंचयः । मनुष्य जन्म सार्थक विधीयतां विधीयताम् ॥ ४७ ॥

अर्थ—ऐ प्रमादो मनुष्यो । शोध्र हो सावधान होओ, इन्द्रिय वेषको धारण करनेवाले ये चोर घूम रहे हैं। तुम्हारा चारित्ररूपी रत्न इस लोकमे दुलंश माना गया है। धोखा देनेमे तत्पर रहने वाले ये अधम मनुष्य उस संयमरूपो रत्नका हरण कर रहे हैं, अपनो अत्यधिक निद्रा दशाको छोडो, छोडो। दुर्धर मनको रोककर शीघ्र हो सयमको धारण करो। इन्द्रियरूपो शत्रुओके समूहको पराजित करो और मनुष्य जन्मको सार्थक करो, सार्थक करो।। ४४-४७॥

> इस प्रकार सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि ग्रन्थमे संयमा-सयमलब्धिका संक्षिप्त वर्णन करनेवाला त्रयोदश प्रकाश पूर्ण हुआ।

# प्रशस्ति

चारित्रचिन्तामणिरेव पुंसां मनोरथान् पूर्णतरान् करोतु । संत्यच्य भोगान् भवपातहेतून्

जगज्जनाः स्वात्मपरा भवन्तु ॥ १ ॥

अर्थ-यह चारित्र-चिन्तामणि ग्रन्थ पुरुषोके मनोरथोको परिपूर्ण करे और जगत्के जीव संसारपतनके कारणभूत भोगोको छोडकर स्वकोय आत्मामे तत्पर हो-आत्मोय स्वभावमे रमण करे ॥ १॥

शशि शशि बाणाक्षि मिते (२४११)

वीराव्दे सोमवासरे रम्ये।

अपराह्ले

गगनतले

श्यामाद्देः सब्ते रचितः॥२॥

अर्थ—२५९९ वीर-निर्वाण संवत्सरमे रमणीय सोमवारके दिन अपराह्म कालमे जबकि आकाण श्याम मेघोसे घरा हुआ था, यह ग्रन्थ रचा गया॥२॥

आषाढ़मासीय बलक्षपक्षे
हिरत्तृणालीलसदच्छ कञ्जे।
द्वितीय वारेण समागतायां
जयातियो पूर्ति मयं जगाम ॥ ३ ॥

अर्थ—हरे-हरे घासके समूहसे जब वन सुशोमित है तब आपाढ मासके शुक्ल पक्षकी द्वितीय बार' आई हुई जया तिथि—अष्टमी तिथिमे यह ग्रन्थ पूर्णताको प्राप्त हुआ।। ३।।

१ 'नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथय. क्रमात्' ज्योतिष के इस उल्लेखानुसार प्रत्येक पक्ष मे प्रतिपदा से लेकर पञ्चमी तक नन्दा, भद्रा, जया,
रिक्ता और पूर्णा ये पांच तिथियां आती हैं। पुन षष्ठी से दशमी तक
यही नन्दा आदि तिथियां और एकादशी से पूर्णिमा तक पुन इसी नाम से
तिथियां आती हैं। इस तरह नन्दा आदि तिथियां प्रत्येक पक्ष मे तीनसीन बार आती हैं। अत. अष्टमी दूसरी बार आई हुई जया तिथि हैं।

गरुलीलाल तन् वेन बानक्युदरसंमुदा।
वयाचन्द्रस्य शिव्येण सागरप्रामवासिना।। ४॥
पन्नालालेन बालेन रिजतोऽल्पिध्या मया।
जीयाचिजन्तामणिलोंके चारित्राची निरन्तरम्॥ ४॥
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा बाता प्रन्य विनिधितौ।
याः काश्चित् तृदयः सन्ति शोधनीया बुर्धस्तु ताः॥ ६॥
जिनाज्ञा भङ्गतो नूनं विमेमि मूरिमूरिशः।
अतो मत्स्बलनं वृष्ट्वा हसस्तु बुधोलामाः॥ ७॥
त्रुटोनां शोधने कुर्युविद्वान्सो महतीं कृपाम्।
सर्वेषां सहयोगेन जैनवाक्यसरो भवेत्॥ ८॥

अर्थ—गल्लीलालके पुत्र, जानको माताके उदरसे उत्पन्न, दयाचन्द्र जीके शिष्य, सागर-निवासी, अल्पबृद्धि बालक पन्नालालके द्वारा रचा हुआ यह सम्यक्-चारित्र-चिन्तामणि ग्रन्थ निरन्तर जयवन्त रहे। ग्रन्थको रचनामे अज्ञान अथवा प्रमादसे जो कोई त्रुटिया हुई हैं उन्हे विद्वज्जन शुद्ध करे। सचमुच हो मैं जिनाज्ञा भङ्गसे अत्यधिक भयभीत रहता हूँ। इसलिये उत्तम ज्ञानो जन मेरो त्रुटि देखकर हँसे नही। किन्तु विद्वज्जन त्रुटियोको शुद्ध करनेमे महतो कृपा करे। भावना यह है कि सबके सहयोगसे जिनवाणीका प्रसार हो॥ ४-८॥

# परिशिष्ट

# आहार सम्बन्धी ४६ दोषों का विवरण

मूलाचारके पिण्ड-शुद्धि अधिकारमे मुनियोके आहार सम्बन्धी ४६ दोषोके नाम निम्न प्रकार आये है-

### सोलह उद्गम दोव

१ औद्देशिक, २ अध्यिध, ३. पूर्ति, ४ मिश्र, ५ स्थापित, ६. बिल, ७ प्रावर्तित, = प्रादुष्कार, ६ क्रीत, १० प्रामृष्य, ११ परि-वर्तक, १२. अभिघट, १३ उद्भिन्न, १४. माला रोह, १५ आच्छेय और १६. अनीशार्थ।

इनके सिवाय अधःकर्म नामका एक महादोष और भी है जो पञ्च-सूनाओसे सहित हैं तथा गृहस्थके आश्रित है। षट्काय जोवोके वधका कारण होनेसे महादोष कहा गया है। विदित होनेपर मुनि ऐसा आहार नहीं छेते। औद्शिक आदि दोषोकी संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार है—

- १ औद्देशक—सामान्यजनको उद्देश्य कर बनाया गया आहार उद्देश है, पालण्डी साधुओको लक्ष्य कर बनाया गया अन्न समुद्देश है, आजीवक, तापसी, बौद्ध-भिक्षुक तथा छात्रोको लक्ष्यकर बनाया हुआ अन्न आदेश कहलाता है और निर्मन्य साधुओको लक्ष्यकर बनाया हुआ समादेश है। यह चारो प्रकारका आहार औद्देशिक आहार कहलाता है। यह आहार खासकर मेरे लिये ही बनाया गया है, ऐसा ज्ञान होने पर भी जो साधु उस आहारको लेते हैं उन्हे यह औद्देशिक दोष लगता है।
- २. अध्यिष दोष—श्रावक अपने लिये भोजन बना रहा या उसो समय किसी साधुको आया देख उसमे जल तथा चावल आदि अधिक डाल देना अध्यिष्ठ दोष है।
- ३ पूर्ति बोष—प्रासुक आहार भी यदि अप्रासुक—सचित्त आदिसे मिश्रित हो तो वह पूर्ति दोष कहलाता है। वह चूल्हा, ओखलो, कलछी, बर्तन तथा गन्धके भेदसे पाच प्रकारका है। जैसे इस नये चूल्हे पर भात बनाकर पहले साधुको दूँगा तत्पश्चात् अपने कामसे लूँगा, इस भावसे

बनाया आहार पूर्ति दोषसे दूषित माना जाता है। इसो तरह ओंखली आदि के विषयमें जानना चाहिये।

- ४. मिश्र वोष—जो अन्त, गृहस्थों और पालिण्डयोको साय-साथ दिया जाता है, वह मिश्र दोष है।
- ४. स्थापित बोध—जिस बर्तनमे भात आदि बना है उससे निकाल कर चौकाके बाहर अपने घरमे रखना या अन्यके घरमे पहुंचाना स्था-पित दोष है।
- ६. बिल दोष —यक्ष, नाग आदिके लिये जो नैवेद्य तैयार किया गया है, वह बिल कहलाता है। इस बिलमेसे कुछ आहार साधुको देना बिल दोष है।
- ७. प्रावितत दोष अन्य तिथियोमे देने योग्य आहारको पूर्व तिथियोमे देना और पूर्वितिथिमे देने योग्य आहार आगामो तिथिमे देना अथवा पूर्विह्नमे देने योग्य वस्तु अपराह्नमे देना और अपराह्न मे देने योग्य वस्तु प्रावितत पूर्विह्नमे देना प्रावितत दोष है। यह प्राभृत दोष भो कहलाता है।
- ८. प्रादुष्कार दोष--वर्तन, भोजन तथा स्थान आदिका दिखावा कर बनाया हुआ आहार प्रादुष्कार दोषसे दूषित माना गया है।
- ९. कीत बोष—साधुको आया देख अपने यहाँ कमी होनेपर घो, दूध, फल आदिको तत्काल खरोदकर देना, क्रोत दोष है।
- १०. प्रामुख्य दोष—अपने घर साधुके आने पर पड़ोसीके यहाँसे उधार लेकर किसी वस्तुको देना प्रामुख्य दोष है, इसे ऋण दोष भी कहते हैं।
- 19. परिवर्तक दोष—साधुके आनेपर अपने घर मोटे चावलोसे बना भात आदि आहार पड़ोसीके घरसे अच्छे चावलोंका भात आदि बदल कर देना परिवर्तक या परावर्तित दोष है।
- 9२. अभिषट दोष—जिस चौकामें साधु गये हैं उस चौकाका आहार तो प्राह्य है ही उसके अतिरिक्त सरल पंक्तिमे स्थित तीन या सात घरसे आया हुआ आहार भो प्राह्य है। इससे अधिक दूरोसे आया आहार प्राह्य नहीं है। वह अभिषट दोषसे दूषित कहलाता है।

१३ उद्भिन्न बोष—साधुके सामने किसी वर्तनके ढक्कन और शोल आदिको खोलकर उसमेसे निकाली हुई वस्तु उद्भिन्न दोषसे दूषित है। इसी तरह फल आदिको साधुके सामने ही बनाकर तैयार करना उद्भिन्न दोष है।

१४. मालारोह दोष-साधुके सामने हो नसैनो आदिसे ऊंचे स्थान पर चढकर लाई हुई वस्तु मालारोह दोषसे दूषित है।

१५ आच्छेष दोष — अपनी इच्छा न रहते हुए भी किसी राजा बादिसे आतिङ्कृत होकर जो आहार दिया जाता है वह आच्छेच दोष से दूषित माना गया है।

१६ बनीशार्थ दोष—जिस देय पदार्थका अर्थ—कारण अप्रधान पुरुष हो अर्थात् दाता स्वय तो दान नहीं देता किन्तु अन्य लोगोसे दिलाता है वह अनीशार्थं कहलाता है, ऐसे द्रव्यको यदि साधु लेता है तो वह अनीशार्थ दोष कहलाता है। इस दोषका स्पष्ट विवेचन मूलाचार की आचार-वृत्तिसे जानना चाहिये।

## सोलह उत्पादन दोष

१. धात्री, २. दूत, ३ निभित्त, ४ बाजीव, ४. वनीपक, ६ चिकित्सा, ७ क्रोधी, ८ मानी, ६ माया, १० लोभ, ११. पूर्व स्तुति, १२. पश्चात् स्तुति, १३ विद्या, १४. मन्त्र, १४ चूर्ण योग और १६ मूल कर्म । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

9 धात्री दोष—धात्री—धायके समान गृहस्थके वालकको स्वयं विभूषित करना अथवा उसके उपाय बताना। वालकके साथ साधुका स्नेह देख गृहस्थ साधुको आहार देता है और साधु उसे लेता है, वह धात्री दोष है।

२ दूत बोष—एक ग्रामसे दूसरे ग्राम जानेपर पूर्व ग्राममे गृहस्थके सम्बन्धीका समाचार अन्य ग्रामके सम्बन्धीको बताना । ये साधु हमारा संदेश लाये हैं इससे प्रभावित हो गृहस्थ साधुको जो साहार देता और साधु उसे लेता है तो वह दूत दोष हैं।

३ निमित्त बोष-- गृहस्थको ज्योतिष आदि अष्टाङ्क निमित्तका ज्ञान कराकर प्रभावित करना और उसके माध्यमसे जो आहार प्राप्त किया जाता है, वह निमित्त दोष है।

- ४. आजीवक बोच-जाति, कुछ, मिल्प, तप और ईम्बरता ये आजीव हैं, इनसे आहार प्राप्त करना आजीवक दोष है। ये साधु हमारो जाति या कुलके हैं, ये अनेक मिल्पके जाता हैं, तपस्वी हैं और ये पहले हमारे स्वामी रहे हैं अथवा इनको बड़ी प्रभुता रही है, इस विचारसे जो आहार दिया जाता है और साधु उसे लेता है तो वह आजीवक दोष है।
- ४. बनीयक बोब 'अमुक-अमुक व्यक्तियोको दान देनेमे पुण्य होता है या नहीं' इस प्रकार दाताके पूछने पर उसके अनुकूल बचन कहना तथा उससे प्रसन्न होकर दाता जो आहार देता है और साधु छेता है तो वह बनीयक दोष है।
- ६. चिकित्सा बोच-गृहस्थको किसी रोगकी चिकित्सा (औषध) बताना उससे प्रभावित होकर गृहस्थ आहार देता है तथा साधु उसे प्रहण करता है तो वह चिकित्सा दोष होता है।
- ७. क्रोध दोष-क्रोध दिखाकर गृहस्थसे आहार प्राप्त करना क्रोध दोष है।
- ८ मान दोष-मान दिखाकर गृहस्यसे आहार प्राप्त करना मान दोष है।
- ९. माया बीच—माया दिखाकर गृहस्यसे आहार लेना माया दोष है।
- १०. लोभ बोच-लोभ दिखाकर गृहस्थसे आहार लेना लोभ दोष है।
- 99. पूर्वस्तुति दोष—आहारके पूर्व हो गृहस्यकी प्रशंसा करना जैसे आप बड़े दानो हैं, आपके सिवाय इस ग्राममे साधुओंको आहार देने वाला कौन है ? इस प्रकारकी प्रशंसासे प्रभावित होकर गृहस्य जो आहार देता है और साधु उसे लेता है तो वह पूर्वस्तुति दोष है।
- १२. पश्चात् स्तुति बोष—माहार लेनेके बाद गृहस्यकी प्रशंसा करना जिससे वह पुनः भी भाहार दे। इस तरह जो भाहार प्राप्त किया जाता है वह पश्चात् स्तुति दोष है।
- १३. विद्या बोच-मैं तुम्हे अमुक विद्या दूँगा। इस प्रकार विद्याका प्रलोभन देकर गृहस्थले जो बाहार लिया जाता है वह विद्या दोष है\*।

<sup>\*</sup> विद्या और मन्त्रमें अन्तर—विद्या सिद्ध करने पर काम देती है और मन्त्र, आज्ञा मालसे काम देता है।

१४ मन्त्र दोष—में तुम्हे अमुक मन्त्र दूंगा, इस तरह मन्त्रके प्रलोभनसे प्राप्त किया हुआ आहार, मन्त्र दोषसे दूषित है।

१५ चूर्ण वोष—नेत्रोका अञ्जन या शरीरको विभूषित करने वाले चूर्ण बनानेकी विधि बताकर उससे प्रभावित गृहस्थसे आहार लेना चूर्ण दोष है।

9६ मूलकर्म दोष—जो वश मे नहीं है उसे वशमे करनेको या जो बिछुडा है उसे मिलानेको विधिको मूल कर्म कहते हैं। इससे जो आहार प्राप्त किया जाता है, वह मूलकर्म दोषसे दूषित है।

#### बस अशन दोष

अशन दोष १० प्रकारके हैं—१ शिद्धत, २ स्रक्षित, ३. निक्षिप्त, ४ पिहित, ४ सव्यवहरण, ६ दायक, ७. उन्मिश्र, द अपरिणत, ६ लिप्त और १० व्यक्त। इनका स्वरूप इस प्रकार है—

- ९ शिक्कित—'यह आहार मेरे योग्य है, या अयोग्य है', इस प्रकारके अनिर्णीत आहारको लेना शकित दोष है।
- २. म्रिक्ति—घो, तेल आदिसे चिकने वर्तनोमे रक्खा हुआ या चिकने हाथोसे दिया गया आहार म्रिक्षित दोषसे दूषित है।
- ३ निक्षिप्त—सचित्त पृथिवो, जल, अग्नि तथा बोज आदि पर रक्खा हुआ आहार निक्षिप्त कहलाता है। ऐसे आहारको लेना निक्षिप्त दोष है।
- ४ पिहित—जो सचित्त वस्तुसे ढका हो अथवा जो किसी भारी अचित्त वस्तुसे ढका हो उसे पिहित कहते हैं। ऐसे आहारको ग्रहण करना पिहित दोष है।
- ५ संव्यवहरण दोष—दान आदिके वर्तनको शीघ्रताके कारण सीचना और बिना देखे उस वर्तनमे रक्खा हुआ आहार लेना संव्यव-हरण दोष है।
- ६ बायक दोष—धाय, मद्यपायी, सूतकपातक वाला, पिशाच-प्रस्त, अतिबालक, अतिवृद्धा, पाच माहसे अधिक गर्म वाली स्त्रो, आड मे खडो या ऊँचे, नीचे स्पानपर खडो स्त्री आदिके द्वारा दिया हुआ आहार दायक दोषसे दूषित होता है।

- ७. उन्मिश्र बोच—मिट्टी, अप्रासुक जल, सचित्त वनस्पति तथा बोज गादिसे मिला हुआ आहार उन्मिश्र आहार है। इसे लेना उन्मिश्र दोष है।
- ८. अपरिणत बोप—तिलोदक; चणेका धोवन, चावलोका धोवन तथा हरित वनस्पति आदिने जब तक अपना रूप, रस, गन्ध, स्पर्श नही बदला है तब तक वह अपरिणत कहलाता है ऐसा आहार लेना अप-रिणत दोष है।
- ९ लिप्त दोष—गेर, हरिताल आदिसे लिप्त बर्तनमे रखा हुआ जल आदि आहार लिप्त दोषसे दूषित होता है।
- १० व्यक्त दोष —पाणिपुटमे आये हुए आहारको अधिक मात्रामे नोचे गिराते हुए आहार करना, अथवा अञ्जलिमे आयी हुई एक वस्तु को नोचे गिराकर दूसरो इष्ट वस्तु लेना व्यक्त दोष है।

#### संयोजनादि चार बोव

१ संयोजना दोष, २. प्रमाण दोष, ३. अंगार दोष और ४. धूम दोष।

इनका स्वरूप इस प्रकार है-

- 9 तंयोजना दोष परस्पर विरुद्ध वस्तुओं के मिला देने पर सयो-जना दोष होता है, जैसे — अत्यन्त गर्म जलमे अप्रासुक शीतल जल मिला कर उसे पीने योग्य बनाना, या अत्यन्त गाढ़ी दाल आदिमें अप्रासुक शीतल जल मिला कर उसे खाने योग्य बनाना।
- २ प्रमाण बोब-प्रमाणसे अधिक भोजन लेने पर प्रमाण दोष होता है। उदरके दो भाग आहारसे, एक भाग पानीसे भरना चाहिये तथा एक भाग वायुके संचारके लिये छोड़ना चाहिये।
  - ३. अंगार बोच-गृद्धतावश अधिक आहार लेना अंगार दोष है।
- ४. धूम बोव-अविषकर भोजनकी मनमें निन्दा करते हुए लेना धूम दोष है।

## चौवह मल

१. नख, २. रोम (बाल), ३. जन्तु, ४. हड्डी, ५. कण (जी गेहूँ आदिके बाहरका अवयव), ६. कुण्ड (चावलके ऊपर लगा हुआ कन आदि), ७. पीप, ६. चमं, ६. विष्ठर, १०. मांस, ११. बीज (अंकुर उत्पादनकी शक्तिसे युक्त गेहूँ, चना तथा मुनक्काका बीज आदि), १२ फल (जामुन आदि सिनित्त फल), १३ कन्द (जमीकंद आलू, सूरण, शकरकन्द आदि) और १४ मूल (मूली तथा पिप्पली आदि)।

इन १४ मलोमें कुछ महामल हैं और कुछ बल्पमल हैं। कोई महा-दोष हैं और कोई बल्प दोष। जैसे रुघिर, मास, हड्डो, चर्म और पीप ये महादोष हैं। आहारमें इनके आ जाने पर आहार छोड़ दिया जाता है तथा प्रायश्चित भी किया जाता है। आहारमें इन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जोवका कलेवर यदि आ जाय तो आहार छोड़ देना चाहिये। वाल निकलने पर आहार छोड़ देना चाहिये। नखके निकलने पर आहार छोड़कर कुछ प्रायश्चित लिया जाता है। कण, कुण्ड, बोज, कंद, फल और मूलके आने पर यदि ये अखग किये जा सकते हो तो अलगकर आहार लिया जा सकता है और अलग न किये जा सकने पर आहार छोड़ देना चाहिये।

#### बत्तीस अन्तराय

9 काक—चयिक लिये जाते समय मुनिके ऊपर यदि काक या वक आदि पक्षो बोट कर दे तो यह काक नामका अन्तराय है।

२ अमेध्य-चर्याके लिये जाते समय यदि साधुका पैर विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थेसे लिप्त हो जाय तो अमेध्य नामका अन्तराय है।

- ३ छिंद-चियकि लिये जाते समय मुनिको यदि वमन हो जाय तो छिंद नामका अन्तराय है।
- ४. रोधन चर्याके लिए जाते समय साधुको यदि कोई रोक दे या पकड ले तो रोधन नामका अन्तराय है।
- ५ रुधिर—यदि आहार करते समय साधुके शरीरसे रुधिर निकल आवे या किसी अन्यके शरीरसे निकलता हुआ रुधिर दिख जाय तो रुधिर नामका अन्तराय है।
- ६ अश्रुपात-दुः खके कारण अपने या सामने खडे किसी अन्य व्यक्तिके नेत्रसे अश्रुपात होने लगे तो अश्रुपात नामका अन्तराय है।
- ७ जान्वधः पराधर्म घुटमोंसे नीचेके भागका यदि हायसे स्पर्श हो जाय तो जान्वधः परामर्श नामका अन्तराय है।

- ८. बात्परि ध्यतिकव—दाता पड़गाह कर है जावे और चीका घुटनोसे ऊपर अधिक ऊंचाई पर है, साघुको बिना सीढोके उतना ऊपर चढना पड़े तो यह अन्तराय होता है। साधु लौट जाते हैं।
- ९. नाष्यधी निर्गयन—साधुको चौकामे पहुँचनेके लिये इतनो छोटी खिड्कोसे जाना पडे कि एकदम झुकना हो तो यह नाष्यधो निर्गमन नामका अन्तराय है।
- १० प्रत्याख्यात सेवना—साधुने जिस वस्तुका त्याग किया है यदि वह वस्तु आहारमें आ जाय तो प्रत्याख्यात सेवना नामका अन्तराय है, जैसे साधु नमक छोडे हुए है, दाता ने नमक वाला पदार्थ दे दिया, साधु को जब नमकका स्वाद आया तो अन्तराय मानकर शेष आहार छाड़ देते हैं।
- ११. जन्तु वध—चौकामे पहुँचने पर अपने द्वारा या दान देनेवाले अन्य व्यक्तिके द्वारा चिउटी आदि जीवोका वध हो जाय या नीचे रखे हुए वर्तनमे पडकर कोई मक्खी आदि मर जाय अथवा आहार करते समय यह शब्द सुननेमे आवे कि अमुक व्यक्तिका वध हो गया है तो यह जन्तु वध नामका अन्तराय है।
- १२ काकावि विश्व हरण-वनमे आहार छेते समय कोई काक आदि पक्षी झपट कर साधुके पाणिपुटसे ग्रास छे जाय तो यह काकादि पिण्ड हरण नामका अन्तराय है।
- **१३. पिण्ड पतन—यदि आहार करते** समय साधुके पाणिपुटसे ग्रास मात्र नोचे गिर जाय तो पिण्डपतन नामका अन्तराय होता है।
- १४. पाणिजन्तु वध-यदि आहार करते समय कोई मक्खी आदि जन्तु पाणिपुटमे आकर मर जाय तो पाणिजन्तु वध नामका अन्तराय है।
- 14. मांस दर्शन-यदि आहार करते समय मरे हुए पञ्चेन्द्रिय जीव-के शरोरका मास दिख जाय तो मास दर्शन नामका अन्तराय है।
- 9६. उपसर्ग-आहारके समय देवकृत आदि उपसर्गके आ जानेपर उपसर्ग नामका अन्तराय होता है।
- १७ पादान्तर जीव यदि बाहार करते समय कोई चुहिया आदि पञ्चेन्द्रिय जीव साधुके पैरोंके बोचसे निकल जाय तो पादान्तर जीव नामका अन्तराय होता है।

- १८ भाजन पात —यदि आहार देनेवालेके हाथसे कोई बर्तन नीचे गिर जाय तो भाजनपात नामका अन्तराय होता है।
- १९ उच्चार-पेचिश आदिकी बोमारी होनेके कारण यदि साधु के उदरसे मल निकल जाय तो उच्चार नामका अन्तराय होता है।
- २० प्रस्रवण-यदि किसो बीमारोके कारण आहार करते समय साधुके मूत्रस्राव हो जाय तो प्रस्रवणका नामका अन्तराय होता है।
- २९ अभोज्य गृह प्रवेश—चर्याके लिये जाते समय यदि साधुका चाडाल आदिके घरमे प्रवेश हो जाय तो अभोज्य गृह प्रवेश नामका अन्तराय होता है।
- २२. पतन-यदि आहार करते समय मूर्च्छा आनेसे साधु गिर पडे तो पतन नामका अन्तराय होता है।
- २३. उपवेशन-आहार करते समय शक्तिकी क्षीणतासे साधुको बैठना पड जाय तो उपवेशन नामका अन्तराय होता है।
- २४. सदश-अाहार करते समय यदि कुत्ता आदि काट खाये तो सदश नामका अन्तराय होता है।
- २५ भूमि स्पर्श-सिद्ध भक्ति करनेके बाद यदि साधुसे भृमिका स्पर्श हो जाय तो भूमि स्पर्श नामक अन्तराय होता है।
- २६. निष्ठीवन-आहार करते समय यदि साधु के मुख से थूक या कफ निकल जाय तो निष्ठीवन नामका अन्तराय होता है।
- २७ उदर कृमिनिगंमन आहार करते समय यदि साधुके उदरसे कृमि निकल पडे तो उदर कृमि निगंमन नामक अन्तराय होता है।
- २८. अदत्त प्रहण—यदि बिना दो हुई वस्तु ग्रहण मे आ जाय अयवा आहार करते समय यह विदित हो जाय कि दाता जो वस्तु दे रहा है वह चोरो को है तो साधु अन्तराय कर देते है।
- २९ प्रहार—आहार करते समय यदि कोई दुष्ट जीव साधु पर अथवा सामने उपस्थित श्रावको पर लाठी आदि से प्रहार कर दे तो प्रहार नामका अन्तराय होता है।
- ३० ग्रामदाह—आहार के समय यदि ग्राममे आग लग जाय तथा भगदड़ मच जाय तो ग्राम दाह नामका अन्तराय होता है।

३१. पादेन किचिब् ग्रहण—यदि पैरु से कोई वस्तु ग्रहण की जावे तो यह अन्तराय होता है।

३२. करेण किविष् प्रहण-यदि आहार करते समय कोई दाता भूमि पर पडी बस्तु को हाथ से उठा ले तो करेण किविद् प्रहण नामका अन्तराय होता है।

विशेष—यद्यपि उपयुक्त ३२ अन्तरायो के सिवाय चाण्डाल स्पर्श, कलह इष्टमरण, साधिमक संन्यास पतन तथा प्रधान का मरण आदि भी भोजन त्याग के हेतु हैं तथापि उपलक्षण होनेसे इनका उपयुक्त अन्तरायों में अन्तर्भाव समझना चाहिये।

# वन्दना सम्बन्धी कृति कर्मके बत्तीस दोष

- १. अनादृत, २. स्तब्ध, ३. प्रविष्ट, ४. परिपोडित, ४. दोलायित ६ अकुशित, ७ कच्छपरिङ्गित, ८. मत्स्योदूर्त, ९ मनोदुष्ट, १० वेदिका-बद्ध, ११ भय, १२ बिभ्यत्व, १३. ऋद्धिगौरव, १४ गौरव, १४ स्तेनित, १६ प्रतिनीत, १७ प्रदुष्ट, १८ तर्जित, १६. शब्द, २० होलित, २१. त्रिवलित, २२ कुञ्चित, २३ दृष्ट, २४ अदृष्ट, २४ संघकर मोचन, २६ आलब्ध, २७ अनालब्ध, २८ होन, २६ उत्तर चूलिका, ३० मूक, ३१ ददुर और ३२. चुलुलित। इनके लक्षण इस प्रकार है—
- अनादृत आदर या उत्साहके बिना जो कृतिकर्म किया जाता
   वह अनादृत दोष से दूषित है।
- २. स्तब्ध-विद्या आदिके गर्वसे उद्धत होकर क्रिया-कर्म करना स्तब्ध दोष है।
- ३. प्रविष्ट -- पञ्चपरमेष्ठीके अति निकट होकर कृतिकमं करना प्रविष्ट दोष है। वन्द्य और वदक के बोच कम से कम एक हाय का अन्तर होना चाहिये।
- ४. परिपोडित हाथ से घुटनो को पीडित कर अर्थात् घुटनो पर हाथ लगाकर खड़ें होते हुए कृति कर्म करना परिपोड़ित दोष है।
- ४. **दोलायित**—दोला-झूलाके समान हिलते हुए वन्दना करना दोलायित दोष है।
- ६. अंकुशित-अंकुश के समान हाथके अगूठो को ललाट पर लगा कर बन्दना करना अकुशित दोष है।

- ७. कष्ठपरिङ्गित-कछुबेके समान कटिभाग से सरक कर वन्दना करना कच्छपरिङ्गित दोष हैं।
- ८. मत्स्योद्वर्त-मत्स्य के समान किटभाग को ऊपर उठाकर वन्दना करना मत्स्योद्वर्त दोष है ।
- ९. मनोदुष्ट—मन से आचार्य आदि के प्रति देेष रखते हुए वन्दना करना मनोदुष्ट दोष है।
- १० वेदिकाबद्ध—दोनो घुटनो को हाथो से बाँछकर वेदिका की आकृति मे वन्दना करना वेदिकाबद्ध दोष है।
  - १९ भय-भय से घबड़ाकर वन्दना करना भय दोष है।
- १२ विभ्यत्व—गुरु आदिसे डरते हुए अथवा परमार्थं ज्ञान से शून्य अज्ञानी होते हुए वन्दना करना विभ्यत्व दोष है।
- 9३ ऋदि गौरव-वन्दना करने से यह चतुर्विध सघ मेरा भनत हो जायगा, इस अभिप्राय से वन्दना करना ऋदिगौरव है।
- १४ गौरव-आसन आदि के द्वारा अपनी प्रभुता प्रकट करते हुए वन्दना करना गौरव दोष है।
- १४. स्तेलित दोष—मैंने वन्दना की है, यह कोई जान न ले, इस-लिये चोर के समान छिपकर वन्दना करना स्तेनित दोष है।
- १६. प्रतिनोत—गुरु आदि के प्रतिकूल होकर वन्दना करना प्रति-नोत दोष है।
- १७. प्रदुष्ट-अन्य साधुओ से द्वेषभाव-कलह आदिकर उनसे क्षमा-भाव कराये बिना बन्दना करना प्रदुष्ट दोष है।
- १८ तिजत—आचार्य आदिके द्वारा तीजत होता हुआ वन्दना करना तीजत दोष है, अर्थात् नियमानुकूल प्रवृत्ति न करने पर आचार्य कहते हैं कि 'यदि तुम विधिवत् कार्य न करोगे तो संघ से पृथक् कर देगे' आचार्य की इस तर्जना से भयभीत हो वन्दना करना तीजत दोष है।
- 9९. शब्द-मौन छोड, शब्द करते हुए वन्दना करना शब्द दोष है।
- २० होलित—वचन से आचार्य का तिरस्कार कर पद्धतिवश बन्दना करना होलित दोष है।

२१. त्रिवसित—सलाट पर तीन सिकुड्न डालकर रुद्रमुद्रा में वन्दना करना त्रिवसित दोष है।

२२. कृंचित-संकुचित हाथों से शिर का स्पर्ध करते हुए अथवा घुटनों के बीच शिर झुकाकर वन्दना करना कुंचित दोष है।

२३. बृष्ट-आचार्यं थिद देख रहे हैं तो विधिवत् वन्दना करना अन्यथा जिस किसी तरह नियोग पूर्ण करना, अथवा इधर उधर देखते हुए बन्दना करना दृष्ट दोष है।

२४ अबुष्ट-आवार्यं आदि को न देखकर भूमि प्रदेश और अपने शरीर का पीछीसे परिमार्जन किये बिना वन्दना करना अथवा आवार्यं के पृष्ठ देश-पीछे खड़ा होकर वन्दना करना अदुष्ट दोष है।

२५. सथकर मोचन—बन्दना न करने पर सघ रुष्ट हो जायगा, इस भयसे नियोग पूर्ण करनेके भाव से बन्दना करना संघकर मोचन दोष है।

२६ **आलब्ध**—उपकरण आदि प्राप्त कर वन्दना करना आलब्ध दोष है।

२७. अनालब्ध — उपकरणादि मुझे मिले, इस भाव से वन्दना करना अनालब्ध दोष है।

२८ हीन—शब्द, अर्थ और काल के प्रमाण से रहित होकर वन्दना करना होन दोष है, अर्थात् योग्य समय पर शब्द तथा अर्थ की ओर ध्यान देते हुए पाठ पढकर वन्दना करना चाहिये। इसका उल्लंबन कर जो बन्दना करता है वह होन दोष है।

२९ उत्तर चूलिका—वन्दना का पाठ थोड़े ही समय मे बोलकर 'इच्यामि मन्त' आदि अंबलिका को बहुत काल तक पढकर वन्दना करना उत्तर चूलिका दोष होता है।

३०. सूक — जो मूक — गूबे के समान मुख के भीतर ही पाठ बोलता हुआ अथवा गूगे के समान हुंकार आदि करता हुआ वन्दना करता है उसके मुक दोष होता है।

३१. दर्बुर-जो मेढक के समान अपने पाठ से दूसरो के पाठ को दबाकर कलकल करला हुआ बन्दना करता है उसके दर्दुर दोष होता है।

३२. मुकुलित — जो एक ही स्थान पर खडा होकर मुकुलित अंजिल को मुमाता हुआ सबकी बन्दना कर केता है उसके मुकुलित दोष होता है। इन बत्तीसों दोषों से रहित कृतिकर्म हो कर्मनिजेरा का कारण होता है।

## कायोत्सर्ग के अट्ठारह दोष

१ घोटक, २. लता, ३ स्तम्भ, ४ कुडच, ४ माला, ६ शबरवघू, ७ निगड, ८ लम्बोत्तर, ६ स्तनदृष्टि, १० वायस, ११ खलीन, १२ युग, १३ कपित्थ, १४ शोर्ष प्रकम्पित, १४. मूकत्व, १६. अंगुलि, १७ भ्रूविकार और १८. वारुणोपायो।

### इनका स्वरूप इस प्रकार है-

- 9. घोटक—कायोत्सर्ग के समय घोडे के समान एक पैर को उठा-कर अथवा झुका कर खडे होना घोटक दोष है।
- २. **जता**—लता के समान अङ्गो को हिलाते हुए कायोत्सर्ग करना सता दोष है।
- ३. स्तम्भ —स्तम्भ —खम्भा के आश्रय खडे होकर कायोत्सर्ग करना स्तम्भ दोष है।
- ४ **कुडच**—कुडच—दीवाल के आश्रय खडे होकर कायोत्सर्ग करना कुडच दोष है।
- ४. माला—माला—पिठ, आसन आदि ऊँचो वस्तु पर खडे होकर कायोत्सर्ग करना माला दोष है।
- ६ शबरवधू भिल्लनी के समान दोनो जंघाओं को सटाकर खड़े हो कायोत्सर्ग करना शवरवधू दोष है।
- ७ निगड़—निगड—बेडो से पीड़ित हुए के समान दोनो पैरो के बीच बहुत अन्तराल दे खडे होकर कायोत्सर्ग करना निगड़ दोष है।
- ८ लम्बोत्तर-नामि से ऊपर के भाग को अधिक लम्बाकर कायो-त्सर्ग करना लम्बोत्तर दोष है।
- ९. स्तनदृष्टि -अपने स्तनो पर दृष्टि देते हुए खडे होकर कायो-त्सर्ग करना स्तनदृष्टि दोष है।
- १०. वायस—वायस—कौए के समान अपने पाश्वंभाग को देखते हुए खड़े होकर कायोत्सर्ग करना वायस दोष है।
- 19. खलीन--खलीन--लगामसे पीडित घोडे के समान दांत कट-कटाते हुए कायोत्सर्ग करना खलीन दोष है।

- १२. युग-युग-जूजासे पोहित बैलके समाम गर्देन पसारकर सहे हो कायोस्तर्ग करना युग दोष है।
- १३. कपिरच-केंथाके समान युट्ठी बौद्यकर खड़े हो कायोत्सर्गं करना कपित्व दोष है।
- १४ शिर:प्रकश्यित-शिरको कैंपाते हुए खड़े होकर कायोत्सर्गं करना शिरा प्रकश्यित दोव है।
- १५ मुक्त्य- मूकके समान मुखविकार तथा नासाको संकुचित करते हुए खड़े होकर कायोत्सगं करना मूकत्य दोष है।
- 9६ अंगुलि कायोत्सर्गमें लड़े होकर अंगुलियां बलाना अथवा उनसे गणना करना अगुलि दोष है।
- १७. भू-विकार-भौहोको चलाते अथवा पैरोको अंगुलियों को ऊंचा-नोचा करते हुए खडे होकर कायोत्सर्ग करना भू-विकार दोष है।
- १८. **बावजीपायी**—वावजी—मदिरा पोने वालेके समान सूमते हुए खड़े होकर कायोत्सर्ग करना वारुजीपायी दोष है।

# शीलके अट्टारह हजार मेव

मूलाचारके शील-गुणाधिकारमे प्रतिपादित शीलके बट्ठारह हजार भेद इस प्रकार हैं—

तीन योग, तीन करण, चार संज्ञाएं, पाँच इन्द्रिय, दश पृथिवी-कायिक आदि जोवभेद, और उत्तम, क्षमा आदि दशवर्म, इनका परस्पर गुणा करनेसे शीलके अट्ठारह हजार भेद होते हैं। योग, संज्ञा, इन्द्रिय और क्षमादि दशवर्म प्रसिद्ध हैं। अशुभ-योगरूप प्रवृत्तिक परिहारको करण कहते हैं। निमित्तभेदसे इसके भी तीन भेद हैं—मन, वचन और काय। पृथिवोकायिक, जलकायिक, अम्मिकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक दनस्पति, साधारण दनस्पति, होन्द्रिय, श्रीन्द्रिय, चतुर्शिन्द्रय और पञ्चेन्द्रिय ये पृथिवीकायिक आदि १० जीवभेद हैं।

ecotal = obxobxxxxxxxx

गीलके बहारह हजार भेद बम्प प्रकारसे भी परिपणित किये जाते हैं।

# मुनियोंके चौरासी लाख उत्तरगुण

हिंसा, असत्य, चौर्यं, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, जुग्प्सा, रित और अरित ये तेरह दोष हैं। इनमे मन, वचन एवं काय इन तोनोको दुष्टतारूप तीन दोष मिलानेसे सोलह होते हैं। इन ९६ दोषों में मिथ्यात्व, प्रमाद, पिशुनता ( चुगूलकोरी ) अज्ञान और इन्द्रियोका अनिग्रह (निग्रह नहीं करना ) ये १ और मिला देनेसे २१ दोष हो जाते हैं। इन २१ दोषोका त्याग करने रूप २१ गुण होते हैं। यह त्याग अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचारके त्यागसे ४ प्रकारका होता है, अतः इन चारका २१ में गुणा करनेसे ८४ प्रकारके गुण होते हैं। इन - ४ में पृथिवीकायिक आदि ५ स्थावर एवं द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय और संज्ञोपञ्चेन्द्रिय इन दशकायके जीवोकी दयारूप प्राणिसंयम तथा इन्द्रियसंयमके ६ भेद सब मिलाकर १०० का गणा करनेपर =४०० होते हैं। इनमे १० प्रकारकी विराधनाओं (स्त्रीसंसर्गं, सरसाहार, सुगन्ध संस्कार, कोमल शयनासन, शरीर-मण्डन, गीतवादित्र श्रवण, अर्थग्रहण, कृशीलसंसर्ग, राजसेवा एव रात्रि-सबरणका गुणा करनेपर ८४,००० चौरासो हजार होते हैं। इनमे आलोचना सम्बन्धो १० दोष ( आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, सुक्ष्म, छन्त, शब्दाकू लित, बहजन, अव्यक्त, तक्सेवी ) का गणा करनेपर ८४,००.००० लाख उत्तरगण हो जाते हैं।

### निर्जरा

निर्जरा भावनाके वर्णनमे पृष्ठ १९७ पर निर्जराके सविपाक और अविपाकके भेदसे दो भेदोका वर्णन किया गया है। बद्धकमंके प्रदेश आवाधा कालके बाद अपना फल देते हुए निषेक-रचनाके अनुसार क्रमसे निजीण होते जाते हैं, इसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। इस जीवके सिद्धोंके अनुसार बाग और अभव्य राशिसे अनुसार गुणित प्रमाण वाले समय-प्रबद्धका प्रतिसमय बन्ध होता है। इतने हो प्रमाण वाले समय-प्रबद्धका निर्जरा होती रहतो है और डेढ गुणहानि प्रमाण समयप्रबद्ध सत्तामे बना रहता है। मोक्षमार्गमे इस निर्जराका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि जितने कर्मोंकी निर्जरा होती है उतने हो नवीन कर्मोंका बन्ध हो जाता है। अविपाक निर्जरा वह है जो तपश्चरणके प्रभावसे उदय कालके पूर्व होतो है और जिसके होनेपर सवर हो जाता है।

यह अविपाक निर्जरा ही कल्याणकारिणी है परिणामोकी विशुद्धतासे कदाचित् अचलावलीके बाद ही बद्धकर्म खिर जाते हैं, इसकी उदीरणा संज्ञा है। पृष्ठ १९७ पर

प्रभावात पसां केचिदाबाद्यापूर्वमेव हि । निजीर्णायत्र जायन्ते सा मता ह्यविपाकजा॥ ८७॥

क्लोकमे आबाधापूर्वमेवहिके स्थानपर 'उदयात्पूर्वमेव हिं' पाठ उचित लगता है। अनुवादमें भी 'आबाधाके पूर्व ही' के स्थानपर 'उदयकालके पूर्व' ऐसा पाठ उचित है। शुद्धिपत्रमे यह संशोधन देनेसे रह गया है। आयुकर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोंको आबाधाका नियम उदयको अपेक्षा यह है कि एक कोड़ा-कोड़ी सागरको स्थितिपर सौ वर्षको आबाधा पहतो है। अर्थात् १०० वर्ष तक वे कर्मप्रदेश सत्तामे रहते हैं, फल नही देते। १०० वर्षके बाद निष्क-रचनाके अनुसार फल देते हुए स्वय खिरने लगते हैं। आयुकर्मको आबाधा एक कोटि वर्षके त्रिभागसे लेकर असक्षेपादा आवलो प्रमाण है। उदीरणाको अपेक्षा कर्मोंको आबाधा एक अचलावली प्रमाण है।

## सल्लेखना

श्रावक हो, चाहे मुनि, सल्लेखना दोनोके लिये आवश्यक है। उमा-स्वामी महाराजने लिखा है—'मारणान्तिकी सल्लेखना जोषिता'— वतो मनुष्य मरणान्तकालमे होने वाली सल्लेखनाको प्रीतिपूर्वक धारण करता है। मूलाराधना तथा बाराधनासार आदि प्रन्य सल्लेखनाके स्वतन्त्र रूपसे वर्णन करनेवाले ग्रम्य हैं। इनके सिवाय प्राय. प्रत्येक श्रावकाचारमे इसका वर्णन बाता है। प्रतीकाररहित उपसर्ग, दुभिक्ष अथवा रोग आदिके होने पर गृहोतसंयमकी रक्षाकी भावनासे कषाय और कायको कृश करते हुए समताभावसे शरोर छोड़ना सल्लेखना है। इसीको संन्यास अथवा समाधिमरण कहते हैं।

दुन्सन्स्यो कम्मन्स्यो समाहिमरण च बोहिलाहो य। मम होऊ जगदबांधव तव जिणवरचरणसरणेण॥

अर्थात् दुःखका सय तब तक नहीं होता जब तक कि कमौंका क्षय नहीं होता, कमौंका क्षय तब तक नहीं होता जब तक समाधि-मरण नहीं होता और समाधिमरण तब तक नहीं होता जब तक बोधि-रत्नत्रयको प्राप्ति नहीं होती। इन बार दुरुंभ बस्तुओकी प्राप्ति जिनदेवके करणोको शरणसे प्राप्त होतों है।

कुन्द-कुन्द स्वामीने सल्लेखनाको गरिमा प्रकट करते हुए इसे

भावकके चार शिक्षाव्रतों में परिशणित किया है परन्तु पश्चाद्वर्ती आचार्योंने व्रतोमात्रके लिये वावश्यक जानकर उसका स्वतन्त्र वर्णन किया है। निरय सल्लेखना और पिवम सल्लेखनाके भेदसे सल्लेखना के दो भेद हैं। निरन्तर सल्लेखनाकी भावना रखना नित्य सल्लेखना है और जीवनका अन्त आनेपर मल्लेखना करना पिवम सल्लेखना है। अमृतचन्द्राचार्यने पुरुषार्यसिद्ध्युपायमें इसका महत्त्व बतलाते हुए लिखा है—

इयमेकैव समर्था धर्मस्वं मे मया समं नेतुम्। सततमिति भावनोया पश्चिमसल्जेखना भक्त्या॥ १७४॥ अर्थात् यह एक पश्चिम सल्लेखना ही मेरे धर्मरूपी धनको मेरे साथ ले जानेमे समर्थ है।

इसी भावको लेकर सल्लेखना-प्रकरणके प्रारम्भमे लौकिक वैभव-का दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया गया है। दृष्टान्त दृष्टान्तमात्र है। सल्लेखना करनेवाले मुनि अथवा श्रावकको लौकिक सम्पदाको साथ ले जानेको भावना नही होती, क्योंकि लौकिक भोगोपभोगोकी आकाक्षा को तो आचार्योंने निद्धान नामका अतिचार कहा है। भोगोपभोगके प्रति अपकको आकाक्षा उत्पन्न करना दृष्टान्तका प्रयोजन नहीं है। सल्लेखना आत्मघात नही है। आगममे इसके तोन भेद बतलाये हैं— १ भक्तप्रत्याख्यान, २ इंगिनोमरण और ३ प्रायोपगमन। भक्तप्रत्याख्यानमे अपक आहार-पानीका यम अथवा नियम रूपसे त्याग करता है तथा शरोरको टहल स्वयं अथवा अन्यसे करा सकता है। इगिनो-मरणमे शरोरको टहल स्वयं कर सकता है, दूसरेसे नहो कराता और प्रायोपगमनमे न स्वयं करता है न दूसरेसे कराता है।

ar बकाने सूत्रपाठो हि ७, ३२ । ६१ अगाधे भवान्त्री पतन्त E, 9x 1 88 अङ्गीकृत्य गुरोराजां ७; ५० । देन 8, 84 + Xo अग्निप्रशमनी नाम अग्निकाबिकजीवानां **4, 2% 1 30** अग्नितप्त यथा हेम G, 27 1 990 अविसास्तु गृहारामा रे, यह । रेह **अ**चौर्याणुदतस्येह १२, ४८ । ११० अज्ञानाद्वा क्षायाद्वा ३, ४२ । ३४ अज्ञानादा प्रमादादा प्रव, ६। १७१ 97, 48 1 949 मजानाद्वा प्रमादाद्वा मजानाद्वा प्रमादाद्वा १२, ४४। १४६ **अज्ञानज**नितासस्य **३, ५३ । ३४** १२, १४। १४६ अणुवताना साहाय्य अणुवत परिज्ञेय १२, १४। १४५ अणुवतानि कथ्यन्ते १२,७४।१५४ व्यतस्तस्य सुरक्षार्थं 8, fo | 8c व्यतिचारा इमे जेमा १२, ४१ । १४० अतिचारा इमे त्याच्या १२, ४६। १५० बतिचारा इमे त्या- १२, २१ । १४२ अविचारा इमे सेया १२, ४३। १४६ वतो न बिद्धण्यनमाननीय 9,013 वतो विरुव्य भोगेम्यो १०, १३। १३३ मवोऽन्तस्तपसां भेवा 23 1 50 ,0 वतो दिगम्बरः साधुः 8, 2= 1 89 अन्त्रेय तप आचारे ७, ११४। १०४

मय वस्ये गुणस्यान ह, २। १२२ वब प्रवस्थामि महा-₹, ₹1.7€ अबाग्रे सम्प्रवस्थामि ३, १०१। ४१ बयाग्रे सम्प्रवक्ष्यामि व, ५४। वद वयावस्यककार्याणि ६, २ । ५८ अथाये देशचारित 97, \$ 1 988 जयाचे सम्प्रवस्यामि ३, ७२ । २७ वयात्र क्रियते चर्चा 8, 94 | 86 अवार्याणां विधि बस्ये १०, ३। १३३ बबेभ्द्रियबर्य सङ्यं **4, 2 | 48** अवैष्णासमित्यादन 8, 751 45 वयोपशमनाकार्यं २, ३६। ३७ अयोपशमसम्यक्त 98, २४,1 9६% अधःप्रवृत्ततः पूर्व **१३, २८। ५**६६ **अध** प्रवृत्तकरणं १३, ३०। १६६ **बधोमध्योद्ध्वं**भेदेन 5, 251 905 93, 54 1 943 **अवुष्टमाजितादान बहच्टामाजितस्थाने** १२, ६४। १५३ बनलोऽनसकाय रच ३, १६। २८ बनादितो निबद्धानि 4, 23 1 990 ३, ११६। ४४ अनादिकालाद् प्रमता बनायता दिभेदेन ६, देर । प० 99, \$ 1 935 बनुभूय महाकष्ट 93, 24 1 955 बनुभागं चतुःस्यान 4, 79 1 42 वनेकान्तदण्डैः प्रचण्डै-वन्नपानाविसरपार्व 99, 30 1 989 बन्यदर्भं न गुक्तेषु 4, 40 1 989

प्रयम अंक प्रकाशका, द्वितीय अंक पश्चका और तृतीय अंक पृथ्ठका समझना चाहिने, प्र० = प्रशस्ति ।

बन्यस्त् पश्चमञ्जेणी 2, 28191 **अन्यस्य सुद्ध**सिद्घ्यर्थं ६, ३७। १११ बन्देषां वधवन्धावि १२, २३। १४६ बन्धोऽम्यं कलहायन्ते ४, ३४। ५८ मन्तराये समायाते ४, ३३।४८ वन्तव ह्योपिबत्याने 9, 2315 बन्तर्गृहतंमध्येऽसी 9, 82199 बन्ते सल्लेखना कार्या १२, ३८। १४८ अपराधस्य वैवम्यं ७, ६१। ६६ अपर्याप्तेषु विशेष 4, 4 1 9 7 3 अपर्याप्तेषु विज्ञेय क्ष्रह । १२८ अपर्याप्ते तृतीयं नो **६,७। १२**३ वप्रत्याख्यानावरम १२, दद । १४६ अभव्ये प्रथमं श्रेयं क्ष, ३२ । १२६ अभावान्मोक्षकाड्काया ६, ६३। ७४ बच्चायकाम बातापो ७,७१। ६७ बवं गौरो ह्यय श्यामो ५, २७ । ५७ वाय कवं सुविधेऽवर- ६, ४१।७० मबे प्रमादिनो नरा. १३, ४४। १६८ अयोगेषु भवेदेक क, ४२। १३० मधंपुर्वसलपर्यन्त ६, १९०। ११६ अर्थो हि विद्यते पुसा ३, ६४। ३६ अहंत्कल्याणकस्थान ६, १११ । ६४ अल्पायुषि नरत्वे सा ८, १९३। १२० अवमीदर्यनामा स ७, ६७ । ६७ भवशस्य मुने: कार्य ६, ३। ६० मवधिदशंन शेय द, २६। १२६ मधुस्कितमुखस्तिष्ठन् १, २३। ५ अष्टम्यां च चतुर्देश्या १२, २६। १४७ मष्टम्यां च चतु- १२, १०३ । १४८ बद्दाङ्गसम्य बस्त-9, 69 1 99 अष्टोत्तरमतोष्ठ्वासा ६, ११०। ८४ **अ**डटोत्तरशतोच्क्**रा**सा ६, १०७। ८४

वसस्यमेतद् विश्लेय ३, ४८। ३३ असत्यव्यनस्थागात् 3, 44 1 38 बसजिनि भवेदार्खं ७, ३४। १२७ **अस्तेयवतरकायं** 3, 900182 अस्मिन् केचन जीवाः ३, ३०। ३० वस्मिन्ननादिसंखारे 5, 341 999 वस्मिन् भवार्णवे घोरे छ, २२। १०६ अस्थोत्पत्तिक्रमः प्रोक्तः ७, १० । दद वह ज्ञानस्वभावोऽस्मि ८, ४६। ११२ वहिसादिप्रभेदेन १२, ६। १४४ बहिसा सत्यमस्तेय 9, 28 1 4 वहिंसा सत्यमस्तेय ७, ४७ । ६६

#### धा

आचार एव प्रथमोऽ- १२, १२२। १६१ आचार्यवर्यात् बुणरस्त- १,३।१ **बाचार्यादप्रमेदेन** 9, 20 1 900 **बाबीवमु**ष्यपानीय ४, १४ । ४५ आतापना दियोगेषु 40 1 399 , e बारमान सुखसपन्न १०, १२। १३३ आत्मनो बीतरागत्व .... .... बात्मस्वभावे स्थिरता 9, 99 1 3 बात्मन् बाञ्छसि 5, 29 1 990 **बा**त्मबस्नवर्धनेन 8, 09 1 48 वात्मन्नशरणं मस्वा E, 29 1 90E बारमा न जियते 99, 32 1 482 बादाने क्षेपणे चैषा 8, 88 1 89 बाधद्रिकं समुल्लक्क्य २, ६८। २३ आद्यत्योदस ज्ञेवा स्के वेस । वेरिष्ठ बाद्य चतुष्टय ज्ञेय 8, 41974 बाध सामायिक ज्ञेय १२, २६। १४७ आद्य जीवादितस्वानां ७, ६ । ५७ बाद्यानि स्यु. संवेदानां ६, २०। १२४ बाबेतरासु वृष्यीयु ६, ४१। १२६

आचोपश्चमस**ब्**डव्टि २, २० । १४ आचोपश्रमसम्यवस्य 2, 4 1 93 भानयनं बहिः सीम्नो १२, ४६। १४२ वायतं वत् नाकारं U, 5= 1 23 **आयाते संब**टे साथी ७; द**दै।** १०० आरम्भाकजायते हिंसा १२, व । १४५ **बाद्द्योपशमञ्जी** २, २२ । १४ आरोग्यलाचसंस्वात १२, ८६। १४६ आतौ दुः से भवेदात्तत् ७, १०४ । १०३ **आर्थकण्ड**समृत्यन्त 7, 99 1 93 2, 92190 आर्येखण्डे समायान्ति मार्या दीक्षा गृहीरदा १०, १६। १३४ आर्या धले सितां १२, ११२। १६० मायिकाणां वसं नून १०, ३१। १३६ ६, २६। ६६ **बालोचनाविधानेषु बालोचनाविभेदेन** ७, ७४। द∈ मालोबनाया कुटिलाश्च ६, ६६। ८३ बामितजीवजातीनां १२,४२।१४६ **नाषादमासीयवल**क्ष No, 3 1 900 मास्रक्स्य निरोधो यः ८, ७३। ११४ बाहार स्वेप्सित गृह्मन् ४, ३८ । ४८ आहारो विद्यते पुसां ७, ६४। ६६ बाह्यरके तिमाने च ६, १७ । १२४

8

इक्तिनीपरणं स्वस्य ११, १८। १४० इण्डाया विनियोगोऽस्ति ७, ६२। ६६ इति व्याजो न कर्लव्यो ३, ६४। ४० इति हि विहितो पन्त्या ६, ५८। ७४ इति क्रेयाश्चतुर्भेवाः ६, १९९। ८६ इति क्रेयाश्चतुर्भेवाः ६, १९९। ८६ इति वर्षे वर्षेविष्योगि ६, ३९। १२८ इतोऽये वर्णेविष्यामि ७, ६९। १६ इतोओ संप्रवृत्याम्य १२; 👫 । १४ ै इतोओं संप्रवस्यामि 7, 43 1 74-इतोओ संविधास्यानि ¥, ६६ । १३ इस्थवाचार्यवक्तेन्द्र १०, ३३ । १३६ इत्य व मार्गणास्थाने क्षेत्र ३७। १२७ इत्य विचार्यं निर्यन्थी ५, २४। ५७ इत्यं मुक्तवा नवद्रव्यः २, ६०। २० इत्व मूलगुणान् भूत्वा १, ६५। १० इरबभूता नरा क्वापि =, ५६ । ११३ इत्येवं बहुमानेन ७, ४८। दे इन्दुर्यथा कलाङ्कोनः १२, ६८। १५३ इण्डयम्बस्य प्रारम्भे ६, ११२ । ⊏४ इष्टस्त्रीसुत्तवित्तादि ७, १०५। १०२ इष्टानिष्टपदार्थेषु 9,8414 इष्टानिष्टेषु पञ्चानां व, १६। ४३ इच्टानिष्टरसे भोज्ये 9,8918 इष्टानिष्टप्रसङ्गे पु E, E1 E0 ४, ३७। १८ इष्टानिष्टप्रसङ्गेषु ६, ४३। ७१ इष्टानिष्टवियोग ४, ३२ । ४८ ईहशो हि ममाहारो ईयाँभाषादिभेदेन 8, 3188 ईयीया अपराधेषु E, E210X **ईयाँभाषं वणादान** ७, ४५। ६६ **र्याभाषेषचादान** 9, 37 1 8

ৰ

उक्क्बसक्क्योतिराकासकी १, २६। १७ उत्युक्तिविरिष्टुक्क्षेषु ७, ११८। ६६ उत्युक्कविरिष्टुक्क्षेषु ७, ११८। १०४ उद्दिष्टं बान्नपानादि १२, ११०। १६० उद्दिष्टरवायभेवस्य १२, १११। १६० उप्यासोऽवगीवर्य ७, ६३। ६६ उपस्पंत्रस्थ साधुः ११; २३। १४० उपमोगाः प्रकीत्यँतो १२, ११ । १४७ उपसर्गेऽप्रतीकारे ११, १२ । १३६ उमगीं सध्यमाहर्तु १३, ६ । १६३ उमग्रसम्बसंस्थायी १, ६० । ३६ उस्कापाते प्रवोधे च ७, २६ । ६०

Ų एकवारं दिवा भुङ्क्ते 9, 31 1 4 एककृत्वो नमस्कार €. 99× 1 5× एकवर्षावधिः कायो-4, 90€ 1 =8 एक एवाल जायेऽहं 5, 33 1 990 एकस्मिन् दिवसे भूक्ति १, ६४। १० 8, 23 1 80 एकस्य वचन श्रुत्वा एकस्य वचन श्रोत् 8, 28 | 80 5, 50 1 998 एकान्तादिभेदेन एकाकिन्या विहारो 90, 211931 एकेन राज्यमालब्ब 5, 39 1 990 एकेन्द्रियादिभेदेन ३, १२ । २८ क, ४६। १२६ एकेन्द्रियात्समारभ्य एकेन्द्रिये तु विज्ञेय 5, 90 1 978 एकैकस्मिन् स्थितेषति २, ४२ । १६ २, ७३। २४ एकैकान्तमुं हुतेन एको रोदिति सन्ताना ६, २६। १०६ एकोऽपि स प्रदेशो न ८, ६८। ११८ एभ्यस्त्रिविधपात्रेभ्यो १२, ३६ । १४८ एभ्यो रक्षा प्रकर्तव्या ४, ७०। १९४ एतञ्चतुर्विद्यासत्य ३, ४१ । ३३ एतत्पन्न गृहीत्वा स्वं ११, ८। १३८ एतत्पन्नप्रभावेण 99, 90 1 935 एतत्समयपर्यं न्तं 4, 998 1 €% एतदन्याभिधानं च २, ४०। ३३ एतस्य बारणे मस्तिर् १०, ३०। १३६ एतस्मिन् हि गुणस्थाने २, ४७ । १८ एतदृहयाविरिकानि २, ३४ । १७

एतस्मिस्तु गुणस्थाने २, ४१। १६ एतस्यापि चतुर्भेदाः ७, ११२। १०३ एतस्यग्विरतियां हि 2, 9120 एतस्सप्तप्रकृतीनां 2, ६६।२३ एतस्मिन् हि गुणस्थाने २, ७२। २४ एतास्वतुर्विद्या नार्यस् के, ७७ । ३४ एते विविधसम्यासा ११, २०। १४० एते पूर्वभवायात ११, ४२ । १६= एते हुषीकहरयः 4, 9148 एते मुनीश्वरा एव 5, 42 1 993 एते पञ्चेन्द्रिया. सन्ति ३, ११ । २= एते पञ्च परित्या- १२, ४१ । १४2 एते पञ्च परिप्रोक्ता १२, १३। १११ एतरकारी सुपूर्ण स्यात् ७, २१। ८६ एसौ सुसयमौ नून 2, 94 1 98 एव साथी. प्रतिकाय. ७, ६२। ६३ एवं निःशस्यको भूत्वा ११, २६। १४१ ११, ६। १३८ एव दयालुराचार्यः एवमाधुनिका दोषा ६, १००। हरू एवं विचारसम्पन्नो ६, ६१ । ८० एव ध्यात्वा वे स्वरूपे 90, 21932 एवं सर्व चिन्तयन्तः E, EX 1 9 32 एवं दर्शनिकी नून १२, १००। १५७ एवं विदयत शास्त्र ७, ४६ । रेड एवं चतुर्दशे स्थाने 5, 67 1 99X एवं चिन्तयतश्चित्त द्द, ३८। १२७ एव त्वनिह्नवाचारो 9, 49 1 28 एषा शरीरवृत्तिहि ¥, 5£ 1 44 एषाक्ष प्रक्षणी वृत्ति 8, 40149 एवणा समिति प्रोक्ता ४, २६। ४८ एषा हि गोचरी वृत्ति 8, 85 1 85 एवामाचरणं श्रेयं ७, ६० । दृह एका यस्य परित्यागी १२, ६७। ६५७

एषाभावानवेसामा ४, ६१। १२
एषां विविवेहिर स्यो ७, ७२। ६७
एषां स्वरूपमहाहं ७, ४। ६७
एषां विवयमावेण १०, ६। १३३
एषु यः सन्धिकासो- ७, २६। ४६
एषीऽस्ति तव वालारः ७, ११४। १०४

## ऐ

ऐलक: कृष्ते लुङ्वं १२, ११४। १६० ऐलक: पाणिमोज्य- १२, ११३। १६० ऐलकवत् परिजेय- १२, ११७। १६०

## भो

भीपशमिकसम्यक्त १३, १७। १६४

#### 45

कञ्जिकञ्जल्कपीताम ४, १६। ४६ कणोऽपि विश्वते यावन् २, द२ । २४ कण्ठीरवसमाक्रान्त 4, 97 1 904 कविदा एवजादोषा-४, ३५ । ४८ कवाचिद्धावरीचिरुय- १३, ३४। १६७ कन्दपंश्य कीत्कृष्यं च १२, ४.६। १४२ करणानां विशुद्धियां 9, 45 1 99 करोत्यातापनं योगं ७, १२१ । १०५ **कर्मवैचित्र्य**योगेन ३, २६ । ३० कर्मणा पूर्वबद्धानां E, SY | 990 कर्मस्थित्यनुसारेण a, 5 1 990 कर्मारिदु खीकृतमान ६, ३६। ७० कर्मीदयवशाज्जीवा कलिविजयते कालो 7, 54 1 30 कस्यचिद् अवने विह्न 8 8 8 1 80 कस्यविन्मृतिभायाति m, 401990 काकःप्रियरवं अत्वा x, 20 1 88 का च काम स्वृह्य पूंतां है, ७८ । हैद कारतारे मार्गतो प्रष्टं ६, १०१। ८३ कामपि जेणिमारोद् २, २४ । १४ कामिनीकुनकसादि ₹, 90E 185 कामिनीकोमलस्पर्श 4,8148 कामिनीकोमलाइयं च 9,80119 कायगुप्तिवं चोगुप्ति B, XE 1 EE कायक्लेशस्य संप्रोक्ता ७, ६४ । ६६ कायवृद्धी सहाया वे \$, 990 | ¥3 कार्यं विहारकाले च १०, २६। १३४ कायोत्सर्गस्य बोद्धध्या ६, १२०। ५६ कायोत्सर्गमधो वृष्ट्मि ६, १०१। ८३ कालगुढि विवातव्या 9, 781 60 ६, ७३। ७६ कासादनन्ताद् प्रमता कालाचारादिमेदेन 0, 74 1 40 कालस्योक्लक्कनं दाने १२,७१। १५४ काश्चन की जस-90, ६ 1 9 ३३ काष्ठावतस्य मर्यादा 9 48 18 कुरते स्थितिकाण्डानां २,४२।१६ कुवंग्नेतानि सर्वाणि १३, ३३ । १६६ कुलीनतायामारोग्यं ८, ५०६ । ५९% क्टलेखक्रिया निन्धा १२,४४।१४० कृतापराषशुद्ध्यर्थ 9, 98 1 25 कृतिरम्यविवाहस्य १२, ५०। १५० कृतिकर्माणि कार्याणि ६, ३१। ६६ कृत्वा कायिकसद्हब्टि २, ७०। २२ कृत्वावधि मुनेः सङ्घात् ७, ७८ । देव कृत्या कालावधि साथो ७, ७६। ६८ कृपाणं स्वपाणी समाधि- ६, ३६। ७० क्रवीवला यवा लोके १२, ७४। १४६ कृष्णा नीसा च 2, 30 1 975 क्रुव्यादिकार्येषु सदाभि- ६, ८१। ७८ केकिपिच्छं व 97, 994 1 940 के के व पतिवा लोके X, 5 1 XX केचित् तिर्यग्भवा 98, 89 1 985 केचितिक्तप्रिया लोके ४. ११ । ५५ केचन बीयंबैशिष्ठव-€, 99€ 1 **=**¥ 1, 20 1 80 केनोक्तस्त्वं मुनिर्भूया 2; X4 1 940 केवलिषु भवेदेक २, ६४ । २३ केवलिद्विकपादानां ८, २३। १२४ केवले च भवेदन्य कोऽपि केनापि साधै 4; 9£ | 905 कौपीनमात्रकं धले १२, ११२ । १६० 97, 98 1 940 क्रमहो वर्धमानेन ¥; 908 | 89 क्रोष्ठलोभभयत्यामा क्रोबमानादिमानाना ७, ३६ । ६२ कोधेन मानेन मदेन **4, 94 1 94** क्विचिच्य तपसा सार्वे 🖦 ८७। १०० अजादेबोस्वतिष्यामि X, 29 1 X4 99, 24 1 989 क्षपकस्य स्थिति 99; २८ । १४१ क्षपकः सकलान् क्षपकश्रीणमारुढ्: 2, 24 1 94 वसाप्रमृतिषर्नेण E, E9 108 **क्षा**यिकेतरसम्यक्तव 98, 9= 1 958 क्षायोपशमिकज्ञान £, XX 1 930 क्षीणे वा स्युपशान्ते वा 2, 2= 94 **झ्**रिपपासादिना जातं ११, ३२। १४२ **झ्**द्रजन्सुकरक्षार्थं 8, 991 84 क्षुल्लिका श्राविका १२, ११८ । १६० मुल्सिकायां वत २०, ३४ । १३६ क्षेत्रवास्त्वो स्वमभर्मे १२, ५२। १५१

विषयस्येव स्वस्येयां ४, १४ । ४५ ग गज एकी जलं पीरका ४, २२ । ४६ गतवेदेषु जायेत ६, ४४ । १३० गतिभेदेन जीवाना ३, ६ । २८ गणित्वा साधंमत्या- १०, २६ । १३६ **गतैपूरजनाम्नीयं** 8, 84 | 10 गश्मी मासत्तन् जेन POP I V OR गम्युतिप्रमित नित्यं २, १८ । १४ गाहंस्म्यावसरे भोगा ३; ११०। ४२ शीव्यती सप्तभूखण्डे ७; १२३ । १०५ गुनस्वानानि सन्त्यत्र क, १४ । १२४ गुरुक्त माञ्जयोरप्रे 9, 5X 1 900 गुरुणा कृतसंस्कारी 9, 40 1 99 युरु सम्प्राप्य तत्पाद 9, 2018 गृहाण मुनिवीकां 9, 24 1 4 गृहिणां गृहमध्ये या 8, 84 1 85 ग्रीता केनियज्जातु 8, 42 | 49 गृहीत्यायप्रित सची १०, ३४। १३७ गृहीतवतेषु प्रदोष-8, 60 1 X3 गौराक्ती रोचते मह्यं ४, २८ । ५७

**प्तदुग्धगुडादीनां** ७, ६६ । ६७ बतुविद्योपसर्गाणा €, 90×1 =¥ चतुविशतितीर्येशां ६, ३२। ६७ **ब**तुर्विशतितीर्थेशा 9, 851 5 चतुर्वि शतितीर्थेश ६, १४। ६२ वतुर्यात्सप्तमान्तानि ८, ३३ । १२७ चतुर्षं चापि जीवानां क्, १६। १२४ चतुर्दशं च विशेष 2, 35 1 976 **चतु**णिकायभेदरवाच् ३, ४२ । ३२ **चतुर्मासापराधेषु** €; €= 1 9X चर्याचे सह गन्तव्य 90, 21 1 93% चल मनो बगीकृत्य ७, ३८ । देर चारित्रं लगते कीऽत्र **२, २ । ९**२ बारित्रविन्तामणिरेव प्र०, १। १७० विन्तयस्यात्मरूपं त् Ri to 1 XW नेतसश्वञ्चलत्वं च १२, ६२ १४३ चेलकण्डपरित्यापात् १, ४८ । इ

평

छेदाभिष्ठानं तज्ज्ञेयं ७, ८२। ६८

a

जगज्जीवघातीनि **4, 96 1 58** जघन्यसमयो शेवो 99, 90 1 932 जयति जनसुबन्ध-६, ४४। ७१ जनस्थलाभ्रवारित्वात् ३,४१।३२ जलस्य भेदा विचन्ते ३, २४। रद जल हि जलकायस्य ३, १४ । २८ जनाना क्षुद्रमाचार ३, ७१।३७ जातान् धर्मारमनां दोषान् ७, १७। ८६ जायन्तेऽसंज्ञिना किन्तु ६, ६३। १२१ जिनवाणीसमध्यासे १०, २७। १३४ जिन्ह्यमंत्रसाराय 8, 41 84 जिनवाषयमिद श्रोत् 62 8X 1 53 जिनवाणीप्रसाराय १२, ६० । १४४ जिनाजाभञ्जतो नून X0, 0 1 909 जिह्ने न्द्रियरसाधीना X, 41 XX जीवजातिपरिशान ३, ६। २७ **जीव**हिसानिवृत्त्य**र्थ** 9, 44 1 4 जीवने जन्तुबातस्य 5, 41900 जीवाः सम्यवस्वसंपत्नाः १०, ४ । १३३ बीवानामत्र सन्स्थत 5, X9 1 992 जीविवाशंसनं जातु ५२, ७२। १५४ जीवे जीवे सन्ति मे € = | €0 ज्ञानदर्शन वा रिक्रो 9, 55 1 900 ज्ञानाचारस्य सभेदा 9, X4 1 EX ज्ञानोपक्र रणत्वेत्र ¥, ६२ | ५२ **कानोपकरणादीनां** 9, 34 | 4 बाताहण्टस्वभावाः ¶#; 9• 1 933 बाताइष्टस्वमानोऽमं  त्रेवः स वक्तसंख्यातः ११, १६। १२८

a

त वर्धमानं चुचि वर्षमानं ६, ५०। ७६ त एव मुनयो पीरा 4, 38145 त एव शिवमायान्ति c, 80 1 992 ततस्य क्लीववेदस्य २, ४६। २० ततश्च मर्त्यवेदस्य रे, ४७। २० ततोऽसंख्यगुणश्रेण्या २, ४३। २० ततो ध्यानरूपं निशातं 4, 22 | 4X ततो मुमुझ् भिभींहः २, द३। २४ तत्त्वज्ञानयुतो भीवो 9, 9812 ततोऽनुभागकाण्डानां २, ७४ । २४ तत्सत्यप्युदये तस्य १३, १२ । १६३ तज्जल मधुरं वा स्यान् ४,४४।५० तस्यापि संस्थमागेषु २, ७६। २४ तस्या हरणसंभीति ४, ६० । ५२ तत्र मुक्सते विदं 99,891982 तत्र तस्यान्तिमे भागे २, ५१। २४ तत्राप्यदोषचारित्र =, 400168E तत्रैव सा परिज्ञेया क्ष, ६२ । १३१ तत्र । निवृत्तिकालान्ते २, ६७ १ २३ तर्वेव निसिसं लोकं c, 9x 1 905 तद्धन सह सन्नेतु 99, 1 1 935 तद्धन सार्धमानेलु 99, 31935 तव्ड्यामं कथ्यते लोकैः ७, १०६। १०२ तदा सर्वेन्द्रयाधीना ४, ३६। ४५ तदा स्वभावमास्पृश्य ६, ६४ । ७४ तदा गेहादयो बाह्याः 5, 85 1 997 तदेव सरस्या मृदि-\$, 9901 KK तस्यां स्थित्यनुभागी च ८, ६५। ११४ तर्वाह्न तरकायश्च व, १८।२८ तवाहि निर्मेले साधी वे, हद। ४० तया जिल्बेन्द्रियाभीना X, 901 XX

4, 6% 1 99X त्यालविधिवन्तं तथामन्दमानन्दमासन्त- ६, २३। ६४ तथा भीलानि सदस्य १२, ७६। ११४ तथायं मनुजःस्वस्य ११,४११३८ तथाप्यत्र न कर्तव्य १३, १०। १६३ तथा प्रयास कर्तव्यो ३, ४७ । ३४ 8, 801 40 तथायमीदरो गर्तः ४, ७ । १४ तथा कामेन्द्रियाधीना तथागत मनुष्यत्व ८, १२३। १२१ तथा क्षेत्रमपि त्याज्यं ३, ६७ । ३६ ४, ४५। ५० तस्य प्रशमने हेतुः सस्य स्थागो नृभियंस्य १, ३१। ६ तस्मिन् भवेन ते १३,२२। १६४ तिमश्रे ततु विज्ञेयं ८, १८ । १२४ तमादिदेव सुरजातसेवं ુવ; પ્રાર ता त्यक्त्वा मुनयो यान्ति है, नर्। हेर्द तासां मुखाकृति हब्द्वा १०,१४ । १३४ ताहण्यभावे कमनीयकान्ता ६, ७६ । ७७ तास्पर्यमिदमेवात्र १९, १९ । १३८ तान्येब सूरिभि. प्रोक्ता ८, ६० । ११७ ताबदन्तरमस्यव ४, १६१४६ तियं गात्यनुवादेन द्ध, ६२ । १२८ तियंश्वोऽपि समायान्ति १३,३६। १६७ तिरक्चा विकला वाणी ३, ४६। ३४ तियंग्वती भवेदाख ह, ४। १२३ तिष्ठेदन्तमु हूर्तेन 7, 8x 1 95 **सुर्य**बब्ठाब्टमादीनां ७, ६६ । ६६ तेभ्य पिच्छस्य निर्माण ४, ५७। ५१ तेषामभिमुख:बेन ६, ६२। ७४ तेषु जिनन्द्रदेवस्य १२, ७६ । १४४ तेषां पुरा गृहस्थानां 4, 94 1 44 तेषा कृते प्रयासोऽय १२, १२० । १६० रयागम्चानयंदण्डस्य १२, १६। १४६

त्यक्त्वा प्रमार्व वपुषि ६; १२१ । ५६ त्याज्या मनस्विभि- १२, ४८ । १४२ त्वयाञ्जनाद्या विहिता ६, ८७। ७६ 9, 2014 त्रसस्यावरजीवाना £, ४१ । १२६ त्रसेषु त्रिविध शेय त्रसतायां च संज्ञित्व ८, १०४। ११६ त्रसेषु सन्ति सर्वाणि ८, १३। १२४ त्रवोदश गुणस्थान 8, 81923 त्रिविध जायतेभव्ये 2, ६9 1 939 त्रिविधा विदिता लोके ३, ८८। ३६ त्रिशदवर्षाण यो धाम्नि २, १६। १४ त्रीन्द्रियो गदिना लोके ३, ३७। ३२ त्रुटीनां शोधने कुर्युः, प्र०, ८ । १७१

दत्त परेण नाप्नोति

१, २२ । ४ दत्वा निग्रंन्यसन्दीक्षा ददाति याहण दु:खं ४, १७। ४६ दर्शनिको ब्रती चापि १२, ६०। १४६ 2, 23 1 94 दशम बाम सम्प्राप्त दानं महर्षिभि प्रोक्तं १२, ३७। १४८ दावानसेन सब्याप्ते 4 1 905 दारमात्रपरित्यागी १२, १०६। १४६ दिवा दण्डमितं भूमी १, ३३।६ दिवा विलोक्ति स्थाने ४, १०। ४५ दीकित्वा ह्यान्टवर्षाणि २, १६ । १४ दीनहीनश्वना सोके १२, दश । १४६ **दीयते य. स पापोप- १२, २०। १४६** दु.से सीस्ये बन्धुवर्गे **६, 901 ६9** दुर्गन्धे वा सुगन्धे वा x, 2x 1 x0 दुर्लम मानुष लब्धवा ८, १२२ । १२१ दुष्पष्वस्य पदार्थस्य १२, ६ ॥ १५३

दुष्ट्वेष्टं सुखसम्पन्न ६, ४१। १५१

दुष्ट्वा कर्ष विरक्तो ६, २६। १०६

≈, ₹X 1 99°

दृष्ट्वा रज्यन्ति 5, 909 1 995 देवगत्यनुवादेन ह, ४७ । १२८ देवशास्त्रगुरूणां यो १२, ६५ । १५७ देवायुर्वश्रंथिस्वा चे १३, २१ । १६४ देशप्रतेन सयुक्ता **१३, ४० । १६**८ वेशवतप्रभावेण १३, ३८। १६७ देशवृत्तयुता ज्ञेया **१२, ३४ । १४८** देशचारित्रसम्बाप्त्यै १३, २ । १६२ देशव्रतपुता के चिन् १३, ३६। १६७ देहससारनिविण्ण 45" 8 1 488 देहरागेण संयुक्ता ८, ५८ । १०३ देहस्यामुचिता नित्यं E, 49 1 993 देहप्रभान्यक्कृतपद्म-६, ३८। ७० दैवसिकादिभेदेन ६, ६६। ७५ दोलेव भारती यस्य ४, २६। ४७ द्वधक्षप्रमृतयो जीवा ३, ३६। ३२ घ्त मास च मद्य च १२, ६६। १५७ द्रव्य सेत्रं च काल च ११,२७।१४१ द्वादशब्रु स्वयन्त्रो 97, 909 1985 द्वादशेभ्योऽनुत्रेक्षाभ्यो 5, 66 1 99% द्वितीयादिपृषिव्यां च 4, 81923 द्वितीयोपशमं क्रेय द्भ, २४ । १२७ द्विविधा गदिता लोके रे, ४० । ३२ द्विषन्ति मानवास्तेऽत्र =, १०३। ११= द्विह्यीकात्समा रम्य द, ११। १२४

धनधान्यादिवस्तूनां १२, १६। १४४ धनुर्वाणादिहिसोय- १२, २१। १४६ धन्यास्ते मुनयो सोके ४, १६। ४४ धन्यास्ते धन्यभाया- १२, ११६। १६० धर्महीना न सोभन्ते ८, १२। १२१ धर्मेण परिणीतायाः १२, १२। १४४ धर्मोपवेशनामा स

बाबमाना गना गते X: E | XX ध्यानानके येन हुताः ह्यायन् पञ्चनमस्कार ११, ४०। १४२ ध्यानेन भित्वा भव-4, 9 1 9 7 7 २, ५४। २५ ध्यायं ध्यायं जिल-ध्वसामा विकच्छेवो 9, 00 1 99 न केनापि कृतो लोको ८, ६५ । ११८ न गुणस्वानरूपोऽह E, 88 1 992 न दृश्यन्ते महीमागे =, **६ 1** 900 न हश्यते बली रामो E, & 1 900 न मन्द नातिशीघं च 8, 5 1 87 न वन्देत मुनि क्वापि ६, २७। ६६ नरकेषु निगोदेषु ३, ६६। ४० न निषद्ध मुनीन्द्राणां नरी सुरी तिरश्ची च ३, ७६। ३७ न रसोऽह न पुण्यादयो ५, ४५। ११२ न मे कदिवद् भने नाह 9, 29 1 8 न सन्ति केचनास्माक १०, ८। १३३ न स्यादत्र युगक्षेणी १३,३२ १६६ न हि शास्त्रस्य विज्ञस्य ७, ५१। ६४ नाहुं नोकर्भरूपोऽस्मि ८, ४३। ११२ नाह क्लीवो नैव भागा १०, १। १३२ नारके कियती बाधा ११, ३४। १४२ नादलेज्यासित नी रं १२, ६६। १५७ निःशकुत्वादिक प्रोक्त ७, १२। दद निहत्व कर्माष्टकशत्-9, 219 नियोदाव् ये चिनिर्गत्य ३, ३१। ३० निस्येतरविभेवेन ३, २८। ३० नित्यं न विद्यते किंचिद् द, ३। १०७ निन्दायां स्तवने यस्य "" "" नियानं वेति विज्ञेया १२, ७३। १४४ नियमेन स्थर्गं यान्ति १३, ४३। १६८ निर्देत्यतां तु सन्धतु

निरव**द्यार्थ**मुक्तस्य 6. 281 404 निर्गते जीविते जोव E, 98 1 905 निर्मन्यमुद्रयोपेता १२, ५३ । १४४ निर्जीर्गा यदा जायन्ते ५, ६६ । १९७ निलिम्पा अद्ध्वंसभागे ८, ६७। १९८ निवेदयन्ति तान् भक्त्या १०, ७। १३३ निशाया अपराधेषु ६, ६७ । ७४ निषेधो यस जायेत 4, 84 | 34 नैग्रंन्ध्यवतरकार्यं ३, ११४। ४३ नोदुम्बरादिकं मुखक्ते १२, ६८। १४७ न्यायासये हन्त विनिर्णयार्थं ६, ५२। ७८

ø

पञ्चम वा तुरीय वा २, ३३। १७ पञ्चमतीसमुच्छ्वासाः ६, १०६। ८४ षञ्चषट्सप्तहस्ते श्च ६, २४ । ६६ पञ्चाक्षा. सन्ति लोकेऽ- ३, ३८ । ३२ पञ्चाचारमयं तपोऽ- ७, १२४।१०६ पञ्चाचारपरायणान् 9, 9 1 50 पञ्चाचारमधो बक्ष्ये ७, २। ५७ पञ्चेन्द्रियेषु जायेत 2, 40 1 974 पञ्चेन्द्रियेषु सन्त्येष ह, १२ । १२४ पश्चादन्तर्मु हुतेन 7, 40170 पश्चादन्तमु हूर्तेन 2, 44120 पश्चादम्स मु हूर्तेन २, ६६ । २३ पन्नालाखेन बालेन No, 1 1 909 पठनं बहुमास्त्राणा 8, 58 1 14 पण्डिताऽद्य मृति ११,३८। १४२ पर: परस्य कर्तास्ति 5, 80 1 999 **परद्रव्याद्विमन्नस्य** 9, 9 | 55 पराजितो विद्यीयसाम् १३, ४७। १६६ परिहारविशुद्ध्यास्य ₹ 94 1 98 परिहारविशुद्ध्या-£, ५८ । १३१ पारहारामिधान तत् ٥, ५३ L 🚓 ٦

परिणामविशुक्षपाद्यः १३, २४। १६४ £, ४० । १२८ पर्याप्तकेषु सम्बद्धत 2, 8192 पर्याप्तो जागुतो योग्य 8, 80 1 85 पश्यति वाससम्पृक्तं पाठस्य विस्मृति इसेते १२, ६३। १४३ 8, 48 1 84 पादाभ्यामेष साधुना 8, 92 1 84 पाव**विक्रोपवे**लायां पादयाजीय कर्त्तव्या 90, 3= 1 934 पादयोरन्तरं दत्वा 4, 903 1 58 पादी प्रसार्य भूपृष्ठे न, द्वेष्ठ । १९५ पानभोजनवृत्तिस्व 3, 903189 पायेन शापं वचनीयरूप ६, व६ । ७६ विच्छविक्तसमास्फाल्य ४, ४४। ४१ विता नरकमायाति =, 34 1 999 पीयुषनिशंर इव 8, 92186 पूरस्तादात्मबीर्यस्य ७, १२० । १०५ पुराक्षेचितवित्तेषु १२, १०७ । १४६ 2, 851 20 पुवेबस्य नवद्रथ्यं पुष्कोदयात्परं क्योतिः १०, ११ । १३३ 3, 53 180 पूर्व परिग्रह त्यक्त्वा पूर्वोक्ताना कवायाणा १३; १६। १६४ पूर्वं करोति जीवोऽयं द, २८। १०६ पूर्णासु द्रव्यनारीयु द, ४६ । १२८ पूर्वाह्वे द्यपराह्वे व 03 1 05 , 0 पृथग्मवन्ति जीवेष्यः 5, 50 1 999 पृथ्वीदेहस्थितो जीवः ३, २०। २६ पृणिकी पृणिकीकाय. ३, १४। २= पृथिव्यप्तेजसाम्मेदाः ३, १३। २८ पृथ्वीजीबः स विशेयः 3, 49 1 74 पुषिवीकाधिकजीवेन व, १६ । रन प्य्वीतोये बल्लिबाय् च E, £ 1 60 पृथग् विसर्कवी चार 9, 993 1 908 पुष्टबढमहाभारो 77157 प्रकृतयादिषि भेदेन 443 01465 प्रवातं स्थितिकाण्डानां २, ७४ । २४ प्रणम्य भंदरवा भवभञ्जनाय १, ६। २ प्रतिक्रमः स विज्ञेयः U, UU | £4 प्रतिक्रमणं च प्रस्वाचयान १, ४६। = प्रत्याख्यानमयो विष्म ६, वह । क प्रस्याख्यानं च राज्येयं €, €0 | ≤0 प्रत्याच्यानावृत्तेरस्ति १३, ११। १६३ प्रत्याख्यान तन्ताने £, X 1 50 9, 94 1 8 प्रत्याच्यानावृ तेजीते प्रत्येकास्त्रसवीवास्तु ३, ३६। ३२ प्रथमं दितयं होयं ह, २४ । १२४ प्रबनाद्वा चतुर्वाद्वा 7, 4 1 97 प्रदर्शनं स्वरूपस्य १२, ४७ । १४२ प्र मत्तयोगाज्जीनानां ₹, ₹ 1 २७ प्रमत्तयोगाद्यज्जीवै ३, ४४ । ३४ प्रमादनिद्धितां दशां 93, 841 944 प्रमादाद् यददत्तस्य 3, 43 | 34 प्रभादमाधन्मनसा मर्यते ६, ७७ । ७७ प्रमादतो ये बह्बोऽपराषाः ६,६६। ८३ 8,8188 प्रमादरहिता बृतिः ७, ३६ । ६२ प्रवृत्तिरेषा साधुना प्रशंसाशब्दमाक्रथ्ये ४, ३२ । ४८ प्रशस्तं दर्शनं तत् स्यात् ७, ६। ८६ प्रक्रोसराणि कार्याणि १०,२६। १३४ प्रहृतं रिपुषक्रमरं सुद्द ६, ११ । ७२ प्रागहिसावतं वक्ये **1, 1 1 70** प्राच्यपाच्यादिकाष्ठासु १२,१६। १४६ प्रातमेध्यास्त्रयास्य १२, २८ । १४७ २, ३१ । १६ प्राप्तसंयम्मस्यानाः त्राप्तीदयक्षायाणां १३, १४। १६४ 98, 90 1 984 प्राप्नोति देश-शास्त्रवन्ति महादुःखं न, २७ । १०६

प्राप्तुवृति शिर्व द, १११ । ५१ । ५१ । ५१ । ५२ । ५२ । ५२ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १४ । १३ । १४ । १३ । १४ । १३ । १४ । १३ । १४ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १३ । १

बद्धवेवेतरायुष्को 9, 9018 बम्बमाञ्जोति वार्बोध्य ८, ८१ । ११६ बन्धापसरणादीनि २, १०। १३ 9, 9518 बन्धुवर्ग समापृष्ट्य बालबालोऽपवा वृष, ३७। वृष्ट बाला युवानो विश्ववा- ६, ८०। ७७ बास्ये मया बोषसमु-£, 05 1 90 बाहू वेतण्डशुण्डामी c, c | 900 बाह्यकाम्यन्तरोपध्योः ७, १००। १०२ बोधी रतनत्रयं नाम ८, १०६। १९६ बहाचयंस्य रक्षायं ३, ११३ । ४३ बहाचयंपरिभ्रष्टाः ३,७४। ३७ ब्रह्मचर्यस्य बुद्धपर्य 9, 401 &

भवत्या जिनेन्द्रदेवस्य १२, ७७ । १४४ भववन् संन्यासः ११, २४ । १४१ भव्या हमा ढादवा ८, १२४ । १२२ भव्या निकटसंसारा १३; १६ । १६४ भरंतो दु.खसम्मार ८, २३ । १०३ भस्मयन्ति निलित्वा ८, १७ । १६७ भाष्त्रः सयसो यत १३, ३७ । १६७ भाष्त्रां विधास्याम १, ४२ । ८ भाष्त्रां सार्वे प्राप्य ४, २२ । ४७ भाष्त्रां सार्वे प्राप्य ४, २२ । ४७ भाष्त्रां सार्वे प्राप्य ३, ८६ । ६६ भूत्वे निक्रयालम्पट- ६, ६६ । ६२ भूतकानिक्योवाणां ६, ६३ । मर **मृतकालिकदोषाणां** १, ११। = भूत्वापुरस्ताद्भवतो ६, ७४। ७६ म्मिमय्या विधातव्या १०,२१। १३४ भूयोभूयो भ्रमित्वाह ८, २४ । १०६ षोगाकाक्षामहानद्यां ८, १२१। १२१ 3, 50 | 35 मोजने परिधाने च भोगाकांक्षा विशाला ५, ११२। १२० भोगा भजङ्गा न ६, ३७। ७० भोगोपभोवकांक्षायाः 9, 98 1 EE भोगोपभोगवस्तूना १२, ६० । १४२ भेदाः सन्ति प्रमा-द, ६द । ११४ मैक्यशुद्धि विघा-३, १०६। ४२

म

**मतिञ्**तावधिज्ञाने ह, २२। १२४ मनसि ते यदि नाक- ११, ४२ । १४३ मनोवाक्कायचेष्टा १२, १८। १४६ मनोवानकायचेष्टा या ८, ६४। ११४ **मनोदाक्कायगुप्तीनां** म, ७६ **१**१४ मनःशुद्धि विद्यारीव ६, ७२ । ७३ मनोज्ञे ह्यमनोज्ञे च 9,8310 मनुष: कर्मभूम्युःयो २, ३। १२ मनुजैस्तःवरित्यागो 9, 3015 मन्ता यो वै वेदतत्त्वार्थं ६, ५३। ७२ मन्दिराणि यया-१२, ७८ । १४४ मलमूत्रादिबाषाया १, ३७। ६ मले मलस्य पातो न ४, ६८ । ५३ ममास्ति दोषस्य कृति: ६, ६६। ७६ महाव्रतं भवेत्साघो ३, ४४। ३२ महान्तमादरं तत्र है, ७६। है महाव्रतानि संघत्त १०, १८। १३५ मातातातरबोवीर्या 5, X\$ 1 998 माता तात. पुत्रमित्राणि ६, ११। ६१ माता स्वसा विता न, १३। १०५

8, 84 1 84 माधुकर्यादिवु सीनां मासद्वयेन मासैस्तु १०, २२ । १३४ मासद्वयेन मासैस्तु 9, 44 1 & मायाया नवक मुनत्वा २, ४४ । २० मिध्यात्वादित्रिकं बेति २, ३८ । १८ मिथ्याहमामबन्धोऽस्ति ८, ६८ । ११६ मिध्याहबपि लोकेऽ- १३, २०। १६४ मिष्टवाक् सदलस्वा- ११, २४। १४० मुक्त्या ह्यावश्यक १२, १०८। १५६ मुनिषर्मस्य शिक्षायाः १२, २५। १४७ मुनयोऽपि सदा वन्दाः १२, ८४। १५६ मूलस्य रक्तणं कार्यं ८, ११६। १२० मूलतोऽविद्यमानेऽर्ये ₹, 8€ | **१३** मृगत्ष्णां जल ज्ञात्वा ३, ५५ १३५ मृदुकर्कशभेदेन ३, २०। २६ मे मे मे इति कुर्वाणा ८, ४६। १९२ मोहमरलमदभेदनधी रं ६, १२। ७३ मोहनिद्राशमात्साधु. द, दर । **११**६ मोहादिसप्तभेदानां 9, 5 | 55 मोहध्वान्तेनावृतोव्बोध-६, १२ । ६१ मोहस्य प्रकृतीः सप्त 9, 93 1 3 मोहध्वान्तापहारे 9, 90 1 \$

वज्जानमार्तण्डसहस्र-१२, १ । १४४ यत्र शास्त्राध्ययनेन ७, ६२। १०१ यत्र दृष्टिनं मूढा स्यात् 9, 95 1 55 यथा कश्चिद् विदेश- ११, २ । १३= यथार्थाः सन्ति नास्त्य-७, १३। द ययाययोद्ध्वमायाति 92, & 1 98X यथा कृषीवलाः क्षेत्र 8 5188 यथा लोहस्य संसर्गा-F, 40 1 997 यथा यथा हि जीवोऽ- ८, ७१। ११४ यथार्थं सुबलिप्सा ते =, %0 1 998

यबाक्याते तु विशेवं दे, ४६ । १३१ यथा तम्बिदेहोऽयं ४, ४६। ४१ यवा मञ्जूकरः पुरुपात् ३, ३७। ४६ 9, 8210 यथा खलीनतो हीना यथानलस्य ससर्गात् **३, ५१।३**५ वचा सतोऽपि देवस्य २, ४७ । ३३ 8, 30 1 84 यकाविधि यथा प्राप्तं यथेह दुलंभ जात्वा ८, १०८। १९६ २, ७। १३ वदि वेदकसम्यक्तवी 5, X4 | 993 यदीयस कुमासाच यद्व्यञ्जनस्य यो ७, ४४ । ६४ यद् वस्तु यया चास्ति र, ४८ । ३४ ६, ४। ६० यद्वावश्यं च यत् कृत्यं ६, ४६। ७२ यस्य पुरस्तात् रिपुवर 5, XX 1 993 यः स्वभावादशुद्धोऽ-£, 80 1 00 यस्यास्यकान्त्या जित्त-यश्चात नित्य गत-१२, २ । १४७ २, ३०। १६ यश्च सक्लेशवाहुल्या-य जन्मकस्याणमही-६, ५७। ७३ याहशे पुण्यपापे च ८, ३४। ११० याबज्जीवापराधाना £, 60 1 0X यानि स्वय सन्ति महा-**३, २।** २६ यामिस्त्यक्ता मोह- १०, ३७। १३७ युनपत् कपयेत् साधुः २, ७८ । २४ येन विकासिस मधी ६, ३३। ६८ येन निर्यन्यमुद्राया ३, €० । ४० येनातिमान. कमठस्य ₹, १६ I ७३ वैन स्वयं बोधमयेन लोके ६, ४४। ७० येनासिना ज्यानमयेन 8, 9188 ये नरा धर्ममाध्रस्य स, १२० । १२१ ये भुज्यन्ते सकृद्-१२, ३०। १४७ येवां देहे न सन्त्यन्ये म, मध । ३० वेवामास्रयमासाद्य ३, ३३।३०

वेषां चैकत्तरीरे स्युः ३, २७। ३०
येषामस्मा पराज्युस्मा ८, १२। ११२
येषु त्वेकत्तरीयस्य ३, ३२। ३०
वैदिन्त्रियाचि स्ववत्ती- २, १। १२
योगाः पञ्चवत्त प्रोक्ताः ८, ६६। ११४
यो वर्तते वस्य निसर्गजादो १, ८। १
योग्यास्त एव सन्त्यत्र १३, २३। १६४
यो नो निदः कर्मकलाप- ६, ३४। ६६

₹

रक्तपीवारविन्दानी २, १८ । ५६ रकार्यं तस्य भाषायाः ४, १७। ४६ रक्षित् वर्मं एवास्ति ८, ११४ । १२० रजतस्वर्णलोहार ३, २३। २६ रजन्याः पश्चिमे भागे 9, 59 1 8 ररक्ष कुन्युप्रमुखान् ६, ५०। १०२ रत्नत्रयेण संयुक्ता १२, ३३ । १४८ रत्नत्रयं क्षमाचारच ८, ११७। १२० रत्नप्रभादिभेदेन ३, १०। २८ रागद्वेषव्यतीतस्य €, €0 1 08 रागद्वेषादिवृद्धि 97, 271985 राबद्वेषौ परित्यच्य =, 82 | 999 रागद्वेषी यस्य नाशं ४, ३८। ४८ रागद्वेषी निराकृत्य ६, १३। ६१ रागद्वेषप्रचाहस्य ७, इद । १०१ रागदीनां विभावाना ३, ४३। ३२ राविमध्ये न यो १२, १०४ । १४६ राविभृतिपरित्यागी १२, ६१। १४६ रामराज्य प्रशंसन्तो ३, ७०। ३७ रद्रस्य क्रमाबस्य ७, १०७। १०३ रोषं तोव च विद्याणाः ४, २६। ५७

स

सावण्यकीलाविजितेन्द्र- ६, ६४ । ७६

लुञ्चिताः पाणियुग्मेन १, ६६ । १९ लोककत्याणकारीमि १२, ८७ । १६ लोककपं विचित्रयात ८, १०० । १९८ लोके प्रसरदक्षानं ७, २० । ८६ लोकोऽयं सर्वेतो ८, १०४ । १९६ लोचाचेलक्यमस्नान १, ४४ । ६ लोचाचेलक्यमस्नान ६, २८ । १२६ लोघानिलोक्तीलितधैर्यं-६, ८४ । ७८ लोमाहा क्षेत्रवृद्धिश्च १२, ४४ । १४१ लोल्यात् सचित्तसंसेवा १२, ६७ । १४३

#### đ

वक्तव्या सततं पुस्भिः ३, ६२ । ३४ वधिकानां शरीभन्ना ४, ३४ । ४८ वनिता रागविष्यः ३, १०५। ४२ वन्दना मुनिभि कार्या ६, ३०। ६६ वन्दनायां च भावेषु €, 99₹ 1 ¤X वरबोषविरामशरेण हि ६, ४६। ७१ वर्धमानविशुद्धधाड्यः २, ६। १३ वलाहकाबली हण्ट्वा ६, ४४। ४१ ३, ४४ । ३४ वसुराजस्य वद्वाक्यं बस्तुतत्त्वं विमुश्यात्मन् ८, १० । १०७ वाकशुद्धेरयंशुद्धेश्य ७, ४५ । ६५ बाचां गुप्तिमंनोगुप्ति ३, १०२।४१ वाचना प्रच्छना चाप्य ७, ६३ । १०१ बात्सल्यमूर्तयः सन्ति १०, ३४। १३७ वाधकप्रकृतीनां यो १३, १३। १६४ वानादिदेवयोनिषु द्ध, ४८ । १२८ वायुह् वायुकायश्व ₹, 9७ 1 २= वाध्याबरुद्धकच्छास्ताः १०, १४। १३४ वासरे ह्येकवारं वः 9, 84 1 90 विगतानुमतिः किञ्च ६२, ६२ । १६७ विज्ञातलोकत्रित्वयं 4, 22 1 44 वितरन्ति मनुष्येभ्यस्ते ॥, ५६। ५१ बिदग्धोऽपि लोकः कृती ६३ १६। ६४ विद्यालयास्य संस्था- १२, ८१ । ११४ विद्वांती दानमाना- १२, ८२। १४४ विधिना परिणीता या \$. UX 1 \$0 विधिना नित्यश 90, 98 1 98x विविना कृतसंन्यासो ११, ३६। १४२ विनयात्तीर्यकुत्त्वस्य U, 55 1 900 विनयात्प्रच्छनं श्रोतु. ७, ६५। १०१ विपद्यमानं भूवनं a, 91908 विपद्योरपद्ममानोऽह ८, २५ । १०६ विपिने मुनिभियं क्त 9, 9218 विपुलवियुता भूपा 3, 5= | \$5 विरसा एव सन्तीर्णा. १०, १७। १३४ विरुवाहारपाने च **४, १२। ४**४ विलयन्तं नरं हब्द्वा ११, ७। १३८ विविक्ते यः स्थितः 6, 909 1 902 विविक्ते यदा जायेते 0, 00 1 20 विशुद्धधा वर्धमानोऽयं 2, = 1 97 विशुद्धभावनायुक्ता €, 908 1 58 विष्टरादिपरिश्यागे 3107,01 विहरन्ति कदाचिद् वै ४, ६। ४५ विहरन्तु चिर लोके १०, ३६। १३७ विद्युत्यार्यसण्डे ६, २०। ६५ वीणावेणुस्वरादीनां X, 39 1 X= वीर्याचारमणा-७, ११७ । १०५ बीर्याचारस्य मध्ये 6, 978 1 90X बीर्यं च पञ्चवा सन्ति ७, ३। ६७ बुलं मुनीनां गृहि- १२, १२१ । १६१ बुद्धाप्येकाकिनी बार्या ३, ८२ । ३८ वेदकद्शा समायुक्तः २, ६४ । २२ 7, 30 1 95 बेदकद्षिटसंयुक्तः वेदकेन बुतः कव्यित् १३, २६। १६४ वेदत्रयेण युक्तेषु £: X3 1 930 शङ्का काड्या च 92, 80 | 982 शतहस्तमिते क्षेत्रे ७, ३४ । दर शतत्रयसमुच्छ्वासाः ६, १०८। ८४ शब्दस्योच्चारण शुद्ध ७, ४३। ६४ शमयित्वा भवेज्जात् २, ३६। १८ शमयेन्नवक द्रव्य 7, 44170 शमयित्वाल्पकालेन २, १४। २० शरीररागः सर्वेषा ८, ४७। ११३ शरीरे रुधिरसावः ७, १४। ६२ शरीरे रागहन्तारं E, 9021 58 शशि शशि वाणादि प्र0, २ । १७० शास्त्रज्ञानादिना जाते 6 40 1 58 शिक्षात्रतं चतुर्यं स्याद् १२, २७। १४७ शिक्षात्रतस्य विश्वेषाः १२, ६६। १५३ शिर स्थं भारमुत्तायं 3 49 1 34 शिर स्थाः श्यामला 5, 91 900 मुक्ललेश्या च विज्ञेया दे, ३०। १२६ मुक्तस्य रागकालिम्ना ७, १९।१०३ गुर्वमंनोहर्रवांक्यै: 909 1 03,0 भूत्यागारेषु वस्त्यामि ३, १०४। ४२ मेखा रामसमुद्रादी 14: 48 1 486 मेले वने तकागे वा म, २० । १०५ मीचोपकरणं कुन्धी ¥, 40 1 49 ' अदानं दर्शनं प्रोक्तं

आवको अयं विद्यासित १२, ६६। १५६ श्रोतकां बहुमानेना ७, ४०। ६६ श्रोव्छसंहननोपेत ७, १०२। १०३ स्वभ्रमत्यां भवेदाचं ६, ३। १२२ स्वासकासादिरोगाणां ७, १०६। १०२

Œ

वष्ठान्नवमपर्यम्तं ६, २४ । १२६ बोडवप्रकृतीनां तु २, ७६ । २४ बोडवक्रकमेंमेदानां २, ७७ । २४

Ħ

सकलबोधषरं गुष्पिनां ६, ५४। ७३ सक्षायस्य जीवस्य e, २१ । १२४ सकल्पाद्विहिता हिंसा १२, ७। १४५ संक्लेशस्य हि बाह्रस्यात् २, ३२। १७ सचित्तमाजने दत्त. १२, ७० । १५४ सचितं वस्तु नो १२, १०४। १४६ सच्छिद्र योतमा रही 5, 98 1 99X सच्छिद्रां नावमारुह्य E, 53 1 998 संज्यलन (क्यमोहस्य 93. 2 1 943 सञ्बलनस्य क्रोधादीन् २, ८०। २४ सज्वलनस्य रोषस्य 2, 86170 सति सूर्योदये मार्गे 8, 9182 सते हितं भवेत् सत्य व, ६० । इप संतोषस्तत्र कर्तव्यो 3, 44 | 34 सत्तास्यं सकलद्रव्यं २, ४२ । २० सत्यं युद्धनौकास्ति 9-, 86 1 43 सस्येव बन्धविष्छेते 5, 621 994 सत्वान् स्वावरहिंसा-93,81962 सब्हर्ष्टरेब बारित्रम् १३, ४। १६२ सद्ययः सरातं स्यात् **२, ६९ । ३६** संबर्गिभः इतालापी ¥, 39 1 25 समर्गेतिः सह स्तेहो D. 92 1 52

स निपानाद् बिनिर्गत्य ३, ६४। ४० संन्यासस्त्रिविध. 99, 93 1 934 सप्तहस्तान्तर स्थित्वा ३, ८३ । ३८ स बोघो दर्शनाचारः ७, २२ । इह सम्यक्तवोधामलवृत्तमुलो ६, १ । ५६ सम्यक्त्ववन्तोये a, 9981979 सम्यक्त सहित ज्ञान ७, २३। ६० सम्यय्यवस्था प्रविधाय म १,४।१ सम्य खर्शनसम्पन्नः १२, ६४ । १५७ समये समयेऽसंख्य 3, 88 1 45 संयमात् पतितो मत्यंस् २, २६। १६ सयमासयमे ह्येक द, २७। १२६ सयम प्रतिपद्यन्ते 7, 38190 सयमलव्यिरित्येषा 9, 94 18 सयतासयता जीवा १३, ३४ । १६६ सयमासयमो लोके 97, 31967 सयमासयमप्राप्ती १३, ७। १६३ सर्वं चिन्तामणी प्रोक्तं ७, १५। ८८ सर्वथा परवस्तूना 9, 7414 सर्वथा शान्तमोहोऽय २१, ६२। २१ सर्वसावद्यसयोगं 2, 93143 सर्वतीर्वकृता भक्त्या 9, 2015 सर्वज्ञ सर्वत्र विरोधस्त्य ६,७४।७६ सर्वकर्मप्रकृतीना 93, 981958 सर्वं द्वानित्यमेर्वेतत् ५, ११ । १०७ सरिष्छेलादिसीन्दर्यं ८, १० । ११८ सरिन्मध्ये बधानौका ११ २१।१४० ससारोऽयं महादुःख 9, 2814 ससाराब्धिनगम्नबन्तु- १३, १। १६२ सतारस्य स्वभावोऽय ८, १८। १०८ ससारस्य स्वरूपं ये ८, ३२। ११० संसारकारणनिवृत्तिपरा- १, ६। २ संसारसिन्दोविनमन- ६ ४८। ७२

ससारतापविनिपात-६, ३४। ६८ संवेगवातज्वलितेन तापा- ६, ६६। =३ सबरमेव संप्राप्तु 4, 43 1 998 सविपाकाविपाकेति 5, 54 1 990 सविपाकाप्रभावात् 5, 52 1996 सल्लेखना स्वात्महिता- ११, १। १३८ सस्लेखनासरित्मध्ये ११, २२ । १४० सिंगाज्य. स वित्री गुरु- ६, १८। ६४ सहन्ते नारका भूत्वा 4, 4 1 48 सहन्ते धैयं संयुक्ता E, 9901 5X सागसः सूरिवर्येण 6, 58 1 25 साज्वलनस्य लोभस्य २, ४५ । २० साधवः सुकुलीनाना 8, 381 64 साधारणश्च प्रत्येको ३, २६। ३७ साधुनानुदिन कार्यं 9,8815 साधो न विद्यते 99, 331982 सामायिके तथा छेदो ६, ४७। १३० सामायिकाञ्च्युतौ सत्या २, १४। १४ सामायिकं त्रिसन्ध्यासु १२, १०२। १५८ साम्यभावस्य सिद्धपर्यं €, 9 1 9 सायं निमीलिते पद्ये 4 20 1 46 सा सिद्धान्तविशेषशै. 9, 94 1 55 सिंहनिष्क्रीडिता-७, ११६ । १०४ सीता युलोचना राजी १०, १। १३३ सुदुलं मं मर्त्यमव पवित्रं ६, ६७। १३ सुषमाञ्च्यवदो मर्त्यान् ७, १८। ८६ सुषांशुभिजंगत् सर्वे ६, ४। १०७ सुपात्राय सदा देयं १२, ३२ । १४८ सुरेन्द्रानुगेनालका नाय- ६, १६। ६४ युखमा ते भवेदेव ११, ४६। १४२ सुरुमक्रव्टिगत लोभं २; ६१। २० **सुक्मस्यूलविभेदेन** 9, 2515 सूक्माविसाम्पराये च ६, २६। ५२६

सूक्षमोऽपि दक्षितो बन्ध 🕏, ९३ । ४५ सूत्रं गणवरैः प्रोक्त 99140 सैव सार्वक्यमाप्नोति ८, ८०। ११६ सेवात्र साधुभिन्नीह्या ४, ६०। ५२ ६, २४। ६६ सूरीणां वा गुरूणां वा सोऽयमन्तमु हर्तेन २, ७१। २३ सौकययिह साधूना ६, ७१।७४ सौगन्ध्यलोभतो मृत्यु ४, २३। ४६ सौगन्ध्ये चापि दौर्गन्ध्ये 9,8510 स्पर्शेन रसन छाणं १, ३८।७ स्याद् धर्मादनपेतं ७, १०६ । १०३ स्यादाज्ञाविषयः पूर्वो ७, ११०। १०३ स्वपरस्त्रीपरित्यागी ३, ७३। ३७ स्वरारीरस्य संस्कारं ३, ११२। ४३ 8, 49 1 49 स्वस्याहारनिमिशं यः ७, ४१ । ६३ स्वाध्यायगतशास्त्रस्य स्वकीयवृत्तरत्नमत्र १३,४४।१६६ स्वाध्यायो नैव कर्लव्य. 0, 30 1 20 स्वाध्यायं विद्यत् साधु ७, ४०। ६२ स्वाध्याय: क्रियते पुम्भिः ७, ४३। ६३ स्वपरभेदविज्ञान 0, 78 | 20 स्वकीयपुष्यपापाम्या र, ६४ । ३६ स्वाध्यायो नाम विज्ञेयो ७, ६६। १०१ स्वाध्यायं विद्यवसाधु. ७, ४४। ६३ स्वाध्यायावसरे पुन्धिः ७, ३३। ६२

स्वप्रतिष्ठां स्थिबीकतुँ ४, २७। ४७ स्वस्वभावस्य सिद्ध्ययं ७, ६१। १०१ स्वर्णपत्रसमाञ्चल ६, ४४। १९३ स्थितिकाण्डकघातो- १३, ३१। १६६ स्यूलस्तेयाख्यपापाद् १२, ११। १४४ स्यूलानृतवचनानां १०, १०। १४४ स्तेनप्रयोगचौरायां १२, ४७। १४०

### ₹

हरिद्**घासावसंकी**णें 8, 40143 हरिद्यासाधसंकीर्णे 8, 4 1 84 हस्तयोरेव मोक्तव्यं १०, २०। १३५ हस्ती पादी च प्रकाल्य ७, ३७। ६२ हा हा क्षेत्रपरावर्ते 5, 44 1 995 हास्यादयश्च षट् चैते 3, 50 1 35 हिंसास्तेयान<u>ु</u>ताबह्य 92, 4 1 988 हिंसादिपापाद व्यवहारतो १, १२ । ३ हिंसानदो मुषानन्दस् ७, ९०८। १०३ हिंसादिवापाद् विरते ३, ४। २७ हिता मिला त्रिया बाणी १, ६४। ६ हिता बूते भितां बूते 8, 4= 1 8 € हीनाधिकविद्यानं च १२, ४८। १५० हुषीकविषयाभीना X, 3 | X8 ह्यीकाणा जयः कार्यं 9, 3210 हे आत्मन् स्वहित c, 35 1 999

# शुद्धि-पत्र

| पृ० सं०        | प॰ सं॰      | धगुद                 | गुव                             |  |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 9.             | २           | निजभावशुदध्यै        | निजमावशुद्ध्यै                  |  |
| २              | ×           | विश्वान्य देवान्     | विश्वाम्यदेवान्                 |  |
| ų              | २४          | श्रय                 | श्रेय                           |  |
| Ę              | <i>\$</i> 8 | —समितिरक्ता          | —समितिरका                       |  |
| 90             | ६३          | ह्येकवाहं यो         | ह्येकवारं यः                    |  |
| 9 ሂ            | २५          | एतद्वत्तं            | एतद्वृत्तं                      |  |
| 98             | ૪૧          | विशुद्धया            | विशुद्घ्या                      |  |
| २३             | ७१          | विशुद्धया            | विशुद्ध्या                      |  |
| २६             | 9           | <b>आजा</b>           | भाता                            |  |
| २६             | 90          | <b>रुह</b> न्ते      | सहन्ते                          |  |
| २६             | १६          | —कार्याश्चतुर्विधा   | —कायाश्चतुर्विष्ठा <sup>,</sup> |  |
| <b>३</b> ३     | ጸጸ          | तच्चतुर्विध्य        | तत्त्वातुर्विध्य                |  |
| ३६             | ६४          | महद्वाल्पतर          | महद् वाल्पतर                    |  |
| 30             | ৩৩          | —चारिणी              | —घारिणि                         |  |
| <b>3</b> £     | £9          | <b>थिरास्यं</b>      | शिर:स्यं                        |  |
| 80             | లప్         | <b>के</b> नोक्तस्तवं | केनोक्तस्त्वं                   |  |
| 80             | <u>ક</u> ુહ | मुनिभूर्या           | मुनिर्भूया                      |  |
| 80             | 900         | सामर्थ्य             | सामर्थ्यं                       |  |
| 8 વ            | 903         | य:                   | याः                             |  |
| ४३             | 998         | मक्षणां              | —मक्षाणां                       |  |
| <del>ያ</del> ሂ | વૃષ્ટ       | पद्भयामेव            | पादाभ्यामेव                     |  |
| ४६             | 98          | —लक्षणः              | लक्ष्मणः                        |  |
| ४६             | 70          | <b>काक</b> प्रियरवं  | काकाप्रियं                      |  |
| ४६             | 29          | बहूपि                | बह्मपि                          |  |
| ४७             | २६          | प्रत्यवं             | प्रत्य <b>पं</b>                |  |
| *5             | 17          | एव                   | प्वं                            |  |

## हुदि-पन

| पृ० सं॰        | प॰ सं०          | बसुद                | गुढ                      |
|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| X.             | 8.4             | बह्मिज्बीला         | बह्ने ज्वीला             |
| *9             | 88              | शकटामा              | शकटामः                   |
| 29             | <b>2</b> ?      | कुण्ठी              | कुण्डी                   |
| 29             | X&              | विचुत्स्फलि—        | विद्युत्सभूति—           |
| 49             | **              | पिच्छपहिषत          | <b>पिच्छपं</b> ङ्क्त     |
| ४१             | XE              | गृहोतः केन चिज्जातु | गृहोताः केनचिज्जातु      |
| ४२             | ६१              | एकद्वित्रीणि        | एकद्वित्राणि             |
| <b>43</b>      | 40              | संकीर्ण             | संकीर्णे                 |
| ४३             | ६2              | धेयं                | देयं                     |
| <b></b>        | 97              | <b>一</b> て          | —रस्मि—                  |
| 90             | ¥0              | जितचन्द्रमा         | जितचग्द्रमस्             |
| <b>69</b>      | XX              | विज्ञानलोक—         | विज्ञातलोक—              |
| @¥             | 49              | —धर्मेषु            | —धर्मेषु                 |
| 9 X            | ÉR              | ज्ञातादुष्टस्य—     | ज्ञातादुष्टास्य          |
| ७५             | ७२              | मनसशुद्धि           | मनसः शुद्धि              |
| 99             | 90              | द्वयेकेन्द्रियाचा   | द्वयेकेन्द्रियाचा        |
| 95             | 48              | परेष्यां            | परेषा                    |
| 20             | 55              | स्वभाव              | स्वभावो                  |
| <b>5</b> 2     | 900             | प्रत्यास्यानाञ्च    | प्रत्याख्यानाच्च         |
| <b>5</b> × ×   | 998             | केचिद्              | केचन                     |
| 5 5            | 9 €             | मता मूढद्षिटता      | मताऽमूढदृष्टिता          |
| <del>१</del> २ | <b>₹</b> ₹      | स्वाध्यायसमुद्यतेः  | स्वाध्यायार्थं समुद्यते. |
| \$ 3           | <b>გ</b> წ      | बहुमानाद्य          | बहुमानास्य               |
| 54             | <b>9</b>        | वर्ण्यंन्ते यथागमम् | वर्ण्यन्ते हि यथागमम्    |
| 408            | 998             | —दात्मवः            | —दात्मना                 |
| 905            | 96              | जोवं                | देहं                     |
| 40%            | २३              | मरन्त्रो            | भरन्तो                   |
| 999            | 84              | इयन्ते              | दूयन्ते                  |
| 648            | <b><i>६</i></b> | चतुक्त-             | व्यवुरन्त-               |
| 99=            | 404             | <b>दि</b> षान्ते    | द्विपन्ति                |
| 450            | 990             | रत्नवये             | रत्नम्                   |
| 923            | \$              | नरक्यती             | म्बभगत्यां               |

| 9 | 82 |
|---|----|
| т | ~  |

| 702        | सम्यक्षारित्र-विन्तामीक |                              |                                |  |
|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| वृ॰ सं•    | प० सं०                  | मगुढ                         | শুত্র                          |  |
| 970        | ३८                      | चिन्तयश्चित्तं               | <b>चिन्तयतश्चित्तं</b>         |  |
| 92=        | 80                      | अपर्याप्तकेषु                | अपर्याप्तेषु                   |  |
| 92=        | 88                      | नास्त्ये                     | नास्त्येव                      |  |
| 933        | Š                       | एषो                          | एवां                           |  |
| 933        | 90                      | ज्ञाताद्द स्वभावाः           | : ज्ञाताद् <b>ष्टास्वभावाः</b> |  |
| 920        | 30                      | तीर्थाकृत्—                  | तीर्थं कृत्—                   |  |
| 485        | 85                      | नाकसुखस्पृहा                 | मुक्तिसुखपृहा                  |  |
| 988        | 99                      | विरति                        | <b>विरातः</b>                  |  |
| 980        | २७                      | —दतिथी—                      | —दतिथि—                        |  |
| 484        | ₹9                      | दानेनैव शुष्ट्यन्ते          | दानेनैव हि शुध्यन्ते           |  |
| <b>१४६</b> | ४२                      | तृष्ठो                       | वघो                            |  |
| 949        | **                      | काटण                         | नाष्ठा                         |  |
| 960        | 990                     | ऐलकवत्                       | ऐलकवत्तु                       |  |
| 950        | ₹¥                      | शैथिल्यादन्नीचै-             | शैषिल्यान्नोचै                 |  |
| 98=        | 85                      | देशवृतं                      | देशवृत—                        |  |
| 958        | 80                      | सार्थक                       | सार्यंक                        |  |
| 909        | ×                       | चारित्राद्यो                 | चारित्राढघो                    |  |
| 909        | 9                       | हसन्तु                       | नो हसन्तु                      |  |
| पृ० सं०    | पं० सं०                 | <b>अ</b> शुद्ध               | <b>गु</b> क                    |  |
| <b>३</b> ३ | 33                      | गृहस्थको                     | गर्दभको                        |  |
| ४७         | Ę                       | समूहसे मणि                   | समूहसे मण्डित                  |  |
| 49         | 97                      | मध्यरात्रिके दो घड           |                                |  |
|            |                         | पूर्वसे                      | पश्चात्से                      |  |
| 49         | 90                      | सूर्यारूप                    | सूर्यास्त                      |  |
| 9•2        | २३                      | आदिके तीन संहन-<br>नोसे सहित | · छहो संहननोसे सहित            |  |
| 908        | ¥                       | जीवको                        | देहको                          |  |
| 994        | 90                      | शुभाचारको प्राप्त            | शुभाचारको भी प्राप्त           |  |
|            |                         | हुआ                          | हुआ                            |  |
| 999        | २६                      | •                            | र आबाघाकाल बोत जानेपर          |  |
| 999        | २८                      | आवाधाके पूर्व ही             |                                |  |
|            |                         | निर्जीर्ण                    | লি <b>র্जी</b> र्ण             |  |

| पृ० सं०    | षं | · सं•    | मगुड                                    | गुड                    |
|------------|----|----------|-----------------------------------------|------------------------|
| १२६        | £  |          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | तिर्यकों में सम्यक्षका |
| <b>९३७</b> | 94 |          | <b>क्त्व</b> का<br>आर्यिकाओको           | वार्यिकाओंके           |
| ¥          | 92 | (प्रका॰) | विष-वेला                                | विष-वेल                |
| Ę          |    | (भूमिका) |                                         | भूतबलो                 |
| 5          | 25 | **       | संयमा                                   | संयमों                 |
| ક          | २२ | 2)       | नामानियोऽत्ति                           | नामानि योऽत्ति         |
| £          | २२ | ,,       | सचित्तविरलो                             | सचित्तविरतो            |
| £          | २५ | **       | सचित्त त्याग प्रतिभ                     | ।। सचित्तत्यागप्रतिमा  |
| da         | 23 | ( ले॰ )  | एक <b>दशम</b>                           | दशम                    |
| 94         | 94 | pı       | अद्योवर्जी                              | अघोवर्ती               |
| 98         | 99 | **       | समाज                                    | समता                   |

नोट—समासवाले पदोंके मूढा अधिकांश अलग-अलग छापे गये हैं। शुद्धि-पत्रमें उनका संशोधन शक्य नहीं है। अतः संस्कृतज्ञ विद्वान उनका सशोधन कर पढनेका कष्ट करें।

-- To HIO